t - + let te Gold Shand Lallubhar Shah · Mat - teo Proot of Proof, Bharnagar

प्राधिस्यान-

बीगोर्डापार्थनार्थजनपेडी

मुक वाजार (मारगाउ)

P. Allow (Mayor)

3 a Language Road

#### ति स्पार्टीय स्पार्टीय स्थापति । स्पार्टीय विषयानुक्रमः स्थापति । स्पार्टिय स्थापति । स्पार्टिय स्थापति ।

| विषय                                       |       | पृष्ठाद्व |
|--------------------------------------------|-------|-----------|
| ६ प्राथमिकवनाय्यं संस्कृते                 | •••   | Ę         |
| २ प्राथमिकवक्तव्यं हिन्दीभाषायामपि         | •••   | 6         |
| ३ श्रीमहिजयराजेन्द्रम्रीश्वर-गुरुगुणाष्ट्र | तम्   | १२        |
| ४ श्रीमहिजयधनबन्द्रस्रीध्यर-गुरुगुणाष्     | क्रम् | १૯        |
| ५ श्रीमदुपाध्याय-श्रीमोहनविजय-नगुणाः       | रुकम् | १६        |
| ६ श्रीमहिजयभूपेन्द्रस्रीश्वर-गुणाएकम्      | •••   | १८        |
| ७ श्रीमद्विजययतीन्द्रस्रि-गुणाएकम्         | ***   | २०        |
| ८ ब्रन्थक्तिसक्षित्त—जीवनम्                | •••   | २२        |
| १ तत्राऽऽदो भंगलाचरणम्                     | •••   | १         |
| २ पारिचकुछोत्पत्तिः                        |       | ۶         |
| ३ गुरुजनमादिपरिचयः                         |       | . ૬       |
| ४ दौरावसद्गुणवर्णनम्                       | •••   | ९         |
| ५ धुलेवनीर्थयात्रा. परोपकृतिश्च            | •••   | १३        |
| ६ सिंहलद्वीपगमनं, मानापित्रोवियो           | गश्च  | १૪        |
| ७ प्रमोर्स्युपदेशदीक्षात्रहणम्             |       | १६        |
| ८ शास्त्राभ्यासः, वृहद्दीक्षा, पंन्यासप    | दं च  | १८        |
| ९ श्रीधरणेन्डस्रिपाठनम्                    | •••   | २०        |
| १० श्रीपृत्याद्वालुक्तवादे पृथम् भवनम्     |       | २२        |
| " ( श्रीपृल्यानां शिथिलताचरणं च            |       | *** 75    |
| ११ श्रीपूज्यपद्रप्राप्तिर्जावराचतुर्माती च |       | २५        |
| १२ श्रीधरणेन्द्रसरेः शंकासमाधानम           |       | 36        |

| 1,                                                                                                                                                                            | 1                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| · •                                                                                                                                                                           | •                    | १२३            |
| ३० गुरोरपूर्वस्यानविहारक्रियादीना<br>क्राह्मार्थवद्गवित-प्राह्मतसंस्ट                                                                                                         | यत्कर्षता            | १२५            |
| ३९ गुरोरपूर्वध्यानविहारक्रियादीना<br>४० पूर्वाचार्यवद्गचित-प्राह्ततसंस्ट                                                                                                      | अर्भातामानि          |                |
| ३० गरोरपूर्वस्थाना प्राकृतसंस्कृ                                                                                                                                              | त्रभ्रत्यः           | १२०            |
| गर्वाचार्यवद्गाचत न्यानामा                                                                                                                                                    | ने                   | . १३१          |
| ३० पुर्वाचायेवद्गचित-प्राष्ट्रित पर<br>४० पूर्वाचायेवद्गचित-प्राप्टनामा<br>४१ सङ्गीत-भाषान्तर-प्रम्थनामा<br>४२ गुरुहस्तिल्लिताऽऽगमादीति<br>४२ गुरुहस्तिल्लियात्राप्रस्थानं, प | •••                  | १३३            |
| ४१ समा                                                                                                                                                                        | ÷ श्वासवृद्ध्या      |                |
| ४१ सङ्गीन-भाषाता<br>४२ गुरुहस्तिलिखिताऽऽगमादीनि<br>४२ गुरुहस्तिलिखिताऽऽगमादीनि<br>४३ मण्डपाचलयात्राप्रस्थानं, प्र                                                             | <u> </u>             | *** 77<br>**** |
|                                                                                                                                                                               |                      | १३६            |
|                                                                                                                                                                               |                      | १३८            |
| १३ मण्डाः<br>राजगढाऽऽगमनं, मुन्नाः<br>१४ आर्याऽऽगमो, स्वरम्बासिध<br>४४ अर्याजन्तोत्पत्ती गुरू                                                                                 | <b>ा</b> देशः        | ૧૪૨            |
|                                                                                                                                                                               |                      | १४७            |
| ४५ श्रास्त्रपास्त्रम्, समाधिन<br>४६ शिष्यस्त्रिस्म, समाधिन<br>४६ गुरुनिर्वाणोत्सवस्तत्र सं                                                                                    | —-िक्स               | રૂપર           |
| थ्र शिष्यकः राज्यात्र स                                                                                                                                                       | HHIGH                | -              |
| же गुरुनिवाणार्थः ग्रहस्                                                                                                                                                      | तस्थापन अभितंतं      | च १५५          |
| अनित्योपदशाः                                                                                                                                                                  | र्त, तद्गुणात्मा     | ू<br>१५९       |
| ४६ गुरुनिर्वाणात्सवस्य<br>४८ अनित्योपदेशो, गुरुसूरि<br>४९ फरुसिद्धा गुरुविवास<br>४९ फरुसिद्धा गुरुविवास                                                                       | तय-गुरुषट्टावला      | १६४            |
|                                                                                                                                                                               |                      | . <i>१७</i> ०  |
| ५० धासायः<br>५१ प्रशस्तिः<br>५२ राजेन्द्रगुणमञ्जरी-पी<br>०२ राजेन्द्रगुणमञ्जरी                                                                                                | ···                  | . १७३          |
| ५१ प्रशास्ता                                                                                                                                                                  | रशिष्ट्रपार्य क्राचा | एक 📜           |
| ५२ राजेन्द्रगुणन                                                                                                                                                              | शिखरीणा संस्कृति     |                |
| ५१ प्रशस्तिः<br>५२ राजेन्द्रगुणमञ्जरी-पी<br>५३ श्रीमहिजयराजेन्द्रसः<br>५४ स्वगच्छीयमयीदापह                                                                                    | कं-३'१ समाजा         | १९३            |
| , प्र <sub>स्वगच्छीयम्</sub> यापार                                                                                                                                            | • •••                | ,••            |
| ५४ स्वगच्छायम् । ।<br>५५ ग्रुद्धाऽग्रुद्धानि                                                                                                                                  | **                   |                |
| da Bar                                                                                                                                                                        |                      |                |



#### १-प्राथमिक-वक्तव्यम्

अयि सज्जनवृन्द ! यदासीद्त्र सत्यधमेयोहीनिवेहीयसी, तदा तां निरसितुं वलवदितिजस्य—पुण्यपुञ्जगाल्याद्र्शभूतानां नररत्नानां जनिवोंभोतितराम् । ते च सत्यपि विपमवातावरणे स्वात्मवलेन सत्य—सनातन—धर्मेस्थित्यां सुजनजनचित्तमाकृष्या-कृष्य तदात्मकल्याणकारिपथं नयन्तितराम् । तहीनेके भवभीरवः प्राणिनः स्वकल्याणं कर्तुं प्रभवन्ति ।

एतदेव नैसार्गेक नियममनुसृत्यैतस्मिन् श्रीवीरजिनशासने शिथिलाचारि—जेनाभासानामुपदेशं श्रावं श्रावं श्रावं जनता कुपरम्परयाऽऽचारिशिथलता, वेपविडम्बनता, प्रतिमोत्थापनतां, यथार्थसाधुश्राद्धियालोपनता, इत्यादिका कपोलकिल्पतामेव शा स्त्रमर्योटा मन्तुं लगा। तदवमरे प्रस्तुतप्रमथवण्यमानः श्रीमानेप आयालब्रह्मचारी, मर्वतन्त्रस्वतन्त्रः, ग्रुद्धिकयोद्धारकरः, सौधर्म-वृहत्तपोगच्छीय—श्रेताम्बरजेनाचार्यवर्षः. श्रीमद्विजयराजेनद्रस्री-धरम्तद्वृद्धमुच्छेनु श्रेपृज्योपाधि विहाय श्राद्धमाधूना शाश्वतं मत्यवर्मं पुनः प्रकाशयाञ्चकार।

प्रतिमामे च लोकवञ्चकतत्कृतानेकोपमर्ग-वितण्डावादादि-कष्ट महमानोऽकृतभयोऽप्रतिवद्ध विह्रस्त्रेष सदुपदेशेरगणित-भव्यान सम्यक्त्वग्त्नप्रदानेन शुद्धदृढश्रद्धाश्चक्रियान् । एवममुना भावानुष्टाने प्राक्तनी त्रेस्तुतिकीमर्यादा देवोपासनाधिक्याद् विलुप-प्रायापि प्रमेयाऽनेकप्रन्थोक्ताऽऽदेयसुप्रमाणैः पुनर्व्यतन्तानि । एवमेषकोऽनेकजिनविन्नप्रतिष्ठाञ्जनशलाकानां ज्ञानभाण्डा-गाराणां च स्थापनां चकराञ्चकार, अपरं च विशिष्टोपयोगिनम-भिधानराजेन्द्रकोपप्रमुखानेकसाहित्यप्रन्यं रचयाञ्चकार । पुनरे-पोऽतीवजाप्रद् भावप्रवाहिसुधानयधर्मदेशादिनेदं जैनशासनं जो-जोपाञ्चकार । नैतावन्मात्रमेव किन्तु, इत्यंकारमसौ युगापेक्ष्या सर्वोत्कर्पतामावहन्तप्रतिवञ्जविहारेण, तपसा, ज्ञानेन, ध्यानेन, जातीयोद्घृतिकरणेन, मौनादिना च पुरातनप्राभाविकाचार्यमान्य-मुपेयिवान, इनि प्रयक्षीकृतवन्तः नर्वे ।

प्रस्तुतेऽस्मिन भीराजेन्द्रगुणमञ्जगिप्रन्थे चेनस्पेत यावज्ञीव-कृतकार्यमितरत्यावण्येमानसद्वपदेशप्रश्लोचरादे प्रामिद्धित्वेऽप्य पर्माविस्तारिनय महिन्द्रमेव त्याविणि, किन्न सम्मावेशपत व्ययपाणा तरिन रेशास्त्र ये विषयानुक्रम होते वष्यावत त

पुनर्समाहरूष्य स्वतः विद्यावस्याः — त्यास्याः ततः व स्वरावार्यः शामः नयस्येत्रस्यपुत्यः सः । १८१ यानवः स्य पुन पाध्याय—शीमनातात्वा वतः सः सः सः । प्रतास्य शासः । वाननीतासारं सत्य । १९ शतः तस्नीष्टायः से स्यासायवः सः । १० वीषेण वाच्यद्यार्थ्यते । स्वादं पत्तवः जा वावः गतिः । राष्ट्रः तीति । स्मारं स्वारं तुप्या स्रोतिः पत्रनायसम् स्वीसं स्थान

> सारमभ्ययंप्रत्यस्य रचितः गुरादविज्ञामे मृनिः ।



सज्जनगण ! जब कि—संसार में मद्य और धर्म की अद्यन्त हानि—कमनोरी हो जाती है, तब उस हानिको हटानेके लिये अति बलवान्, तेजस्वी, बड़े ही भाग्यशाली, आटर्शहर, नर-रत्नोंका जन्म होता है और विपरीत वातावरण फेल जानेपर मी वे अपने आत्मवलसे सचा, प्राचीन, धर्मकी राह पर उत्तम लोगोंके दिलको खींच खींचकर उन्हें आत्मकल्याणके मार्गपर लाते हैं। तब उसी मार्गके द्वारा अनेक भवभीरु प्राणि अपना आत्मकल्याण करनेके लिये समर्थ होते हैं।

इसी स्वाभाविक नियमानुमार इस श्रीवीर जिनेन्द्र भगवानके शामनमे शिथिलाचारी केवल जैनमात्र नामधारियोंके उपदेशको सुन सुन कर श्रमजालमे पड़ी हुई यह जनता कुपरंपरासे प्रचलित आचारिशिथल, वेपविडम्बक, जिनप्रतिमोत्थापक और यथार्थ साधु-श्रावकोंकी क्रियालोपनता आदि कपोल-किल्पत शास्त्रमर्यादाको ही मानने लगी। उसी मौके पर प्रस्तुत प्रन्थमे वर्णनीय-आवालब्रह्मचारी, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, शुद्धक्रियोद्धारक, सौधर्मबृहत्त्रपोगच्लीय, श्वेताम्बर्जनाचार्यवर्य, श्रीमद्विजयराजेन्द्र-स्त्रीश्वरजी महाराजने उस शिथिलाचारादि की वृद्धि को जड़-

मूलसे काटनेके लिये शीपूज्यसंबन्धी उपाधी की छोड़कर श्रावक और साधुऑके सनातन एवं सचे धर्मका फिरसे प्रकाश किया।

जिसके फलखरूपमे अनेक गाँवों में लोकवंचकों की ओरसे किये गये नाना प्रकारके उपसर्ग-वितण्डावाद आदिके कष्टों को सहन करते हुए, भयरहित, एवं अप्रतिचद्ध विहार करते हुए गुरुशीने अपने सदुपदेश द्वारा असंख्य भव्य लोगों को सम्यक्त्व रूपी रत्न देकर निर्मल धर्मकी मज्जवूत श्रद्धा स्थापन की। इसी प्रकार भावानुष्ठानमे अन्य देवों की उपासना अतीव चढ़नेसे प्राचीन तीन स्तुति सबन्धी मर्यादा लोपप्रायः होने पर भी उस मर्यादा को प्रमाणिक अनेक प्रन्थोक्त अंगीकरणीय उत्तमोन्तम आप्र प्रमाणों के फिरसे विस्तार की।

णव गुरुशीने अनेक जिनविस्वोंकी प्रतिष्ठा, अञ्चनग्रहाका और बहुनसे ज्ञानभाण्डारोंकी भी स्थापना की, और महोत्तम उपयोगी पौर्वात्य पाश्चात्य एव भारतीय-विद्वन्माननीय, समस्त-जेनागमानकाने प्रपम्मारगभीनिवत प्राकृतमाग्यी, श्रीअभिधा-नराजेन्द्रकोश्च, वर्गरह प्राकृत-सरकृत-भाषासय बहुत ही साहित्यशास्त्र रचे।

और आपश्रीने अत्यन्त जागती हुई भावमे वहने वाली अमृतमय धमेंदेशनादि द्वारा इस जिनशासनको अत्यन्त ही दिपाया। देवल इतना ही नहीं, किन्तु इस प्रवार गुरुधी कल्यियाकी अपेक्षासे सब प्रवारसे उत्कृष्टताको धारण करते हुए अपने अप्रतिबद्ध-विहार, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, न्यातिसं-वन्धी अनेक उद्धार और मौनादि शुभाऽऽचरणोंसे प्राचीन प्रभाविक आचार्योंकी वरावरी को प्राप्त हुए, यह अनुभवसिद्ध प्रत्यक्ष सभी जानते हैं।

इस प्रस्तुत 'श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ' यन्थके अन्दर इन्हीं गुरुश्रीके जीवनपर्यन्त किये हुए कार्य एवं दूसरे वर्णन करने योग्य सहपदेश प्रश्नोत्तर आदिका प्रसग होनेपर भी प्रन्थवृद्धिके भयसे सक्षेपमे ही वर्णन किया है और इस प्रन्थमें रक्खे गये विपयोंको सुगमतासे देखनेके छिये विपयानुक्रम भी दिया गया है।

इस ' श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ' श्रन्थके रचनेमें साहित्य-विशारद-विद्याभूषण-जैनश्वताम्त्रराचार्य-श्रीश्री १००८ श्रीमिद्ध-जयभूपेन्द्रसूरीश्वरजीने मूल भाषा संशुद्धि मे, एवं व्याख्यान-वाचस्पत्युषाध्याय-श्रीमद्यतीन्द्रविजयजीने भी प्रूफ संशोधनमें मेरेको अच्छी सहायता दी है। अतएव इन महानुभावोंका आभार मानता हूं। मनको निश्चल रखने पर भी स्वाभाविक प्रमादादि दोषोंके वश कहीं अशुद्धि रह जाना संभव है। क्यों कि—'' स्त्रीके समान पुस्तक कभी शुद्ध नहीं हो सकती " इस उक्तिको ध्यानमे रखकर सज्जनगण इस श्रन्थको संशोधन करके पहें। विद्वानोसे ऐसी मादर आशा है।

> ग्रन्थकर्ता-मुनि गुलायविजय

भादराञ्चलीसमर्पणम् भादराञ्चलीसमर्पणम् ।

श्रीराजेन्द्रगुरुजेनोपकृतिके लीनो ह्यभूत्रौमि यं, राजेन्द्रण कृतातिष्वभमिहिमा ध्यायन्ति यस्मै समे । राजेन्द्रानु जनाः स्वधमिनरता यस्यैव निर्देशगा, राजेन्द्रे गुरुसहुणास्तमभवन् तस्माद्भजन्तेऽविलाः ॥१॥ राजेन्द्रे गुरुसहुणास्तमभवन् तस्माद्भजन्तेऽविलाः

सत्कीर्तिगुरुणाजितातिविमला ज्ञानिक्रयाभ्यां वृधाः !,
सिक्तत्याखिलवादिनश्च सिमतौ विस्तारितः सज्जयः !
सिक्तत्याखिलवादिनश्च सिमतौ विस्तारितः सज्जयः !
सिक्तत्याखिलवादिनश्च सिमतौ विस्तारितः सज्जयः !
सिक्तत्वीविदाष्ठपकृतं राजेन्द्रकोग्नादिकै ।।२॥
श्वेत्र चैवमनेककार्यमवनौ राजेन्द्रस्रीश्वरः

धर्माधर्मविवेकपूज्यविनयस्याचारांश्रेक्षासुख-दुःखेहेतरजीवकर्मनिखिलव्याख्यानकर्चाङ्गिनाम् । सत्यासत्यपथप्रवोधनपहुर्ज्जानोदिधः सहुणी, सचारित्रयुतोऽजनिष्ट मितमान् विश्वोपकारी गुरुः ॥३॥ सचारित्रयुतोऽजनिष्ट मितमान् विश्वोपकारी गुरुः

संस्थाप्य व्रतसत्तरों भवनिधेस्तत्तुं सुखं दुस्तरात्, ग्रीत्या ज्ञानधनं व्यदािय गुरुणा स्व्वाटि मे शिक्षया। तद्राजेन्द्रगुरोविंरव्य गुणमञ्जयस्तिदः प्रामृतम्, तत्स्वीकृत्य गुरो। ददेऽत्र सफलं जुर्याः सुभक्त्युद्यमम्।।॥ तत्स्वीकृत्य गुरो। ददेऽत्र सफलं जुर्याः सुभक्त्युद्यमम्।।॥

इत्येवं प्रार्थीयता

## श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वर-पट्टप्रभाकर-



श्रीमद्-विजयधनचन्द्रसरिजी महाराज.

#### ४-जेनाचार्य-श्रीमदिजयभनचन्द्रम्रौभर-गुरुगुणाष्ट्रकम् ।

मालिभी-सन्दर्गि---परहितविधिनन्द्रः तक्तवोधैकनन्द्रः, भविजनवनगन्द्रः मोहिवध्वंमनन्द्रः। सुगतिकृगतिनन्द्रः विश्वविरुपातनन्द्रः, 11 8 11 म जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः ग्रुरिचन्द्रः स्वपरसमयचन्द्रः सत्यविज्ञानचन्द्रः, दलितक्रमतचन्द्रः वादिवैतालचन्द्रः । द्वरिततिमिरचन्द्रः सन्कथारुयानचन्द्रः, 11 2 11 स जयत् धनचन्द्रः शंप्रदः स्रिनन्द्रः प्रमुदितवुधचन्द्रः ज्ञानमद्दानचन्द्रः, भुवनतिलकचन्द्रः घेर्यगांभीर्यचन्द्रः । गुणियतिमणिचन्द्रः सुरिगीण्यैकचन्द्रः, 11 3 11 स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सुरिचन्द्रः शमदमसुमचन्द्रः त्यक्तगर्शाष्टचन्द्रः,

हु स्त्रगुणरमणचन्द्रः सिद्धिसौख्यार्थचन्द्रः, स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः ॥ ४॥

चरणकरणचन्द्रः पंचधाचारचन्द्रः ।

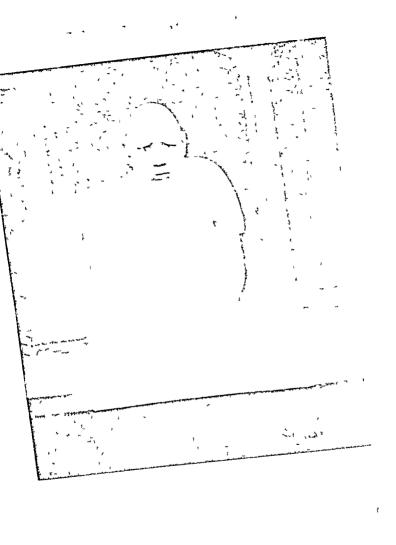

प्रथितसुकृतचन्द्रः भाग्यमौभाग्यचन्द्रः, नमितिसुमतिचन्द्रः गुप्तिगुप्तकचन्द्रः । जतरतमतिचन्द्रः झातपड्ह्ज्यचन्द्रः.

म जयत् धननन्द्रः गंप्रदः स्रिचन्द्रः 💎

11 4 11

नयममुद्यचन्द्रः मत्यनिक्षेपचन्द्रः, मदयदृदयचन्द्रः प्राणिकारण्यचन्द्रः ।

विषयविद्यतिचन्द्रः भव्यकायधिचन्द्रः.

म जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः स्रस्चिन्द्रः

11 8 11

जिनपरिमहचन्द्रः सुप्तपदवर्गचन्द्रः.

्दमिनकरणचन्द्रः दोर्पानर्गनःचन्द्रः । पक्तितुभगनन्द्रः धर्मकर्मतनन्द्रः,

स जयनु धनचन्द्रः श्रेष्ठदः स्टिचन्द्रः

1 12 11

धृतिद्यविर्माचयस्यः स्पतिसम्बर्गातयन्त्रः सन्पद्रमुष्यस्यः पूर्णयोगीस्य वस्यः । इत्तर्गतिनियस्यः सन्पतिस्ययः ...

म त्रयत प्रवच्छा संगद्ध गांस्क्टर

नेपारका ध्वर्थमंत्र तथरो. स्थाने । साम्त्राप्त श्वर्थके । प्रयापक ध्वर्थम् ध्वन्त्रके द्याद् भ्रत्यक्षिणके १००३ स्वर्

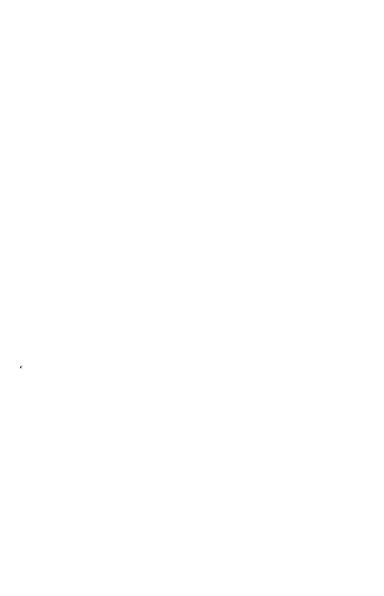

प्रिधितसकृतचन्द्रः भाग्यसौभाग्यचन्द्रः, समितिसुमतिचन्द्रः गुप्तिगुप्तैकचन्द्रः । त्रतस्तमतिचन्द्रः ज्ञातपडद्रच्यचन्द्रः. स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः 11 4 11 नयसमुद्यचन्द्रः सत्यनिश्चेपचन्द्रः. सद्यहृदयचन्द्रः प्राणिकारुण्यचन्द्रः । विषयविहृतिचन्द्रः भन्यकार्यार्धचन्द्रः, स जयत् धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः ॥६॥ जितपरिसहचन्द्रः छप्तपद्वर्गचन्द्रः. दमितकरणचन्द्रः दोपनिर्मक्तचन्द्रः। प्रकृतिसुभगचन्द्रः धर्मकर्मज्ञचन्द्रः. म जयत् धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः 11 9 11 श्रुतिश्रचिरुचिचन्द्रः रफ़र्तिमन्कीर्तिचन्द्रः. नतपदनृपचन्द्रः पूर्णयोगीन्द्रचन्द्रः । कृतज्ञतिजिनचन्द्रः तन्प्रतिष्टायचन्द्रः, म जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः स्हिचन्द्रः 11 6 11 नेत्राष्टरत्निधुवर्षमिते तपरये. ख्यातेश्तर राजनगरे सुवि गुर्जरस्ये। अर्याष्टकं शिवभिवं धनचन्द्रएरे-र्देषाद् 'गुलाबविजयो' वदतीति मत्यम् 👚 11511

The second section

#### ५-श्रीमदुपाध्याय--श्रीमोहनविजयगुणाप्टकम्।

#### गार्लविकीडित-वृत्ते--

श्रीमत्तीर्थकरस्य तत्त्वसुभगामाज्ञां सदंगीकृतां,
संसारार्णवदुष्टकष्टहरणे श्रेष्ठां तरि योऽभजत् ।
मत्या तामिह मातुषादिम्रनिवत्तेरुस्त्यनेके जनाः,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं सः ॥ १॥

श्रेयःसत्सरणौ निवद्धहृदयः पश्चेन्द्रियारोधकः,
भव्यानां परमोपकारनिरतो रत्नत्रयाराधकः ।
सत्सम्यक्त्वसुधर्ममर्भपथगः सन्मार्गसंवर्द्धकः,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसुरेहिं सः ॥ २॥

सद्वेराग्यमभूत्तदात्मिन सदा कप्टेऽपि नोद्वेगता,
सर्वस्मिन्निह शत्रुमित्रनिवहे सद्भावना सर्वदा ।
कस्मिन्नागसि चाऽऽगते हि लघु मे मिथ्यास्तु तहुष्कृतं,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं सः ॥ ३॥

व्याख्याने जनचित्तहर्पजननी यस्याऽभवद् भारती, सद्भावस्फुटतातिसन्मधुरता शीघं च भव्यंकरी। सद्दृष्टान्तविगर्भिता प्रतिपदे मन्मानिता सद्बुधैः, शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं सः ॥ ४ ॥

यस्याऽऽसीत्प्रकृतिः सुजान्तमग्ला मृर्तिर्मनोहारिणी, कोपस्तु क्षणिको हृदन्तकरुणः सिद्धान्ततन्त्रे मतिः।

#### श्रीमद्-विजयराजेन्द्रस्रीश्वर-शिष्य-



शान्तम् तिंउपाध्यायजी— श्रीमन्मोहनविजयजी महाराज.

थी महोदय प्रेस-मायागर

#### ५-श्रीमदुपाध्याय--श्रीमोहनविजयगुणाष्टकम् ।

गार्नलिकोडिन-युने--

श्रीमत्तीर्थकरस्य तत्त्वसुभगामातां सदंगीकृतां,
संसारार्णवदुष्टकष्टहरणे श्रेष्ठां तरिं योऽभजत् ।
मत्वा तामिह मातुपादिमुनिवत्तंकस्त्वनेकं जनाः,
जिप्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं सः ॥ १॥
श्रेयःसत्सरणौ निवदृहृदयः पञ्चेन्द्रियारोधकः.

भव्यानां परमोपकारनिरतो ग्नित्रयागश्रकः । सत्सम्यक्त्वसुधर्ममर्भपयगः सन्मार्गसंबर्द्धकः, किन्नो नन्द्रत मोहनाद्यविज्यो सनेन्द्रमदेदि सः ॥ २ ॥

जिप्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहि मः ॥ २॥ सद्वेराग्यमभृत्तदात्मनि मदा कप्टेऽपि नोद्वेगता,

सर्वस्मित्रिह शत्रुमित्रनिवहे सद्भावना सर्वदा । कस्मिन्नागसि चाऽऽगने हि लघु मे मिथ्याम्तु तद्दुप्कृतं, ि शिप्यो नन्दतु भोहनाद्यविजयो गजेन्द्रसूरेहि सः ॥ ३॥

व्याख्याने जनिचत्तहर्पजननी यस्याऽभवद् भारती, सद्भावस्फुटतातिमन्मधुरता जीवं च भव्यंकरी । सद्दृष्टान्तिवगिभिता प्रतिपदे मन्मानिता मद्बुधैः, शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं मः ॥ ४

यस्याऽऽसीत्प्रकृतिः सुजान्तमग्ला मूर्तिमनोहारिणी, कोपस्तु क्षणिको हुटन्तकरुणः सिद्धान्ततन्त्रे मतिः। श्रीमद्-विजयराजेन्द्रस्रीश्वर-शिष्य-



शान्तम्तिंउपाध्यायजी— श्रीमन्मोहनविजयजी महाराज.

थी महीद्य प्रेम—संपापः भी महीद्य प्रेम—संपापः

ųΙ

विमां स्टब् कीयरा मेर सा शिक्षा है : मिने न्यु म श्ना मेन मात्र मार . जिल्हा निर्देश मं भेगा, नेता , भिनो नन्तु <sub>मा, र</sub> हेर्नेन हेर्ने हेर्ने । विनान स्टिंग श्रीनन्मी जिस्ती हरे । इस क्रिमें निन्हें हुए।

#### ६—जैनाचार्य--श्रीमद्विजन ग्रुण्यः

वर जीतल

भोपालपत्तनवरेऽम्य त्रवः । देः पर्ण क्यातोऽप्यभूनमनसि भूपेन्द्रम्रिमनिशं

गजन्द्रस्मिसुगुरोः ५ मजाञ्च्रहीहुपुत्रय टमापुम्बन्धिपुत्रपमिते स्पन्द्रगारमनिजं

पम्माद्याय चम्ण क् ज्ञाः ध्रतं न गास्य पा मः सपदकापमाठतम् चेप द्याम्मानश्चतं

त्रव्रष्टनन्द्रसम् ग्रामामतः स्याः त्रदो सहपदः पूर्व न स्त्युत्त्व ग्रामानयः त्रमः स्वन्द्रसारमानयः त्रम

श्री धनचन्द्रस्रि-पद्दप्रमावक-[[]

श्रीमद् विजयसपन्द्रसरिजी महाराज

#### र विकासनी भी होते रहान्युद्ध **प्रमृति व्यवस्था** न्युनानस्य

· , · · · · ·

मापारमयायो । प्राथम १४, अच्य अध्यक्ष्मकातिकारे प्राप्तः । रामानोरपात पर्वत प्रवासी विकास बंद देवाराचेष उपर प्राप्ते 11 2 3 बेलाच कांद्र १४९ इत्रहेर स्वर्श हे । जहेरर मन्द्र प्रोहर का एकाव प्रपंत । हर्म संस्थापर प्रदा, 4 2 11 भूषान्यामानान तेषत्र स्पर्धीय पॅध्यां इपाय च्यम क्रम विस्त, भी त्वेत सम्मन्ध्रांभ्या प्रतासी कार्यादिकोषपपर १५, १ वटरणायः, भगन्दम्भिष्तिच तमर् समाप्त 11 ? 11

त्रधारकारकार्यात्मिते वृद्धा स्त्रे, मंदो ददौ गुरुषद् वृश्चिकाकारवात् । भक्तप्रतिवृत्तिषु वीः, य मुवास्वयनं, स्पेन्द्रप्रिमिका त्रवतः स्वमान

11 8 11



श्रीमद् विजय सपन्द्रसरिजी महाराज

#### र वे राजा। जीवाने वस्तु धारानारी काला Teranine #. 77 1

अगर्थ प्रमुख्य कर । इ. इ. इ. इ. इ. प्यापा । एसी सन्दर्भ रहा। ल्लाचर राजा राजार पर अधिको उत्तरासा, अहेर संग्रासी वर्ग ग्यंश्व क्षान हें बालपुष्ति । प्रश्नेत के प्र मंद्रा प्रेट्ड स्थापनाय प्राप्त । राजिस संबद्धार प्रदार

> 11 2 11 भ्यत्रपारम्यक तपत्र रचनार्थि

प्रमाद्याप अभा ४,४५ विद्यं, र्भी क्षेत्र चत्रात्रंप्र परिष्मा रेक स्रो सिन्याद नोष्याप इत्याद । यदद याचा भव दर्भाग्यांनव त्वतः भ्वत्याप 11:11

वधायबन्दवसुपार्यापव मुद्रा की, मंत्री दरी गम्परं पति जातगानाम । भक्तपुरविर्मातम् बीःय स्वीरवर्गते, भ्येन्द्रयागिनां तवतः व्यगांव 11 8 11

श्री धनचन्द्रस्रि-पद्दप्रमावकः



**{** }

श्रीमः चित्रय सपन्द

यस्योपदेशमधिगम्य जनास्त्वनेके,
प्रापुस्तरां द्विविधधमीमहात्ममुक्त्ये ।
उद्यापनानि शुभसम्मतयश्च संघे,
भूपेन्द्रस्रिमनिशं तमतः स्मरामि

11411

सज्ज्ञानशेवधिगणास्त्वतिधर्मशालाः न्द्रनेवरोद्ध्तिवराश्च जिनालयानाम् ।

तत्स्थापनानि निजकीयकरेण चके, भृपेन्द्रसूरिमनिशं तमतः स्मरामि

11 8 11

भन्यात्मनां शमदमप्रदमञ्जुगेहः, प्रोत्कर्षहर्षसुविलासविधानदेहः ।

शान्तस्यभावयनकेलिकरैकहेतु-भृपेन्द्रस्रिमनिशं तमतः स्मरामि

11 9 11

शर्वाक्षिगुप्तिरमभृमियुतेऽगमत्स्वराहोरपत्तनवरे सुममाधिना यः ।
माघे सिते मुनितिथौ निखिलोपकारी,
भृपेन्द्रसूरिमनिशं तमतः स्मराभि

11 6 11

श्रीतंघोऽध चतुर्विधः स्मरति तं भूपेन्द्रस्रीश्वरं, पट्त्रिंशद्भुणशालिनं सुमनसा भ्यस्तरं तद्गुणम् । प्रात्येस्त्वद्मष्टकं सनियमं भक्त्या पठेत्सज्जनः, नर्विद्धं स वरां 'गुलावविजयो' 'ज्ते सदेत्याप्तुयात् ॥९॥

### ७-जैनाचार्य-श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरि-गुणाष्ट्रक्र

वमन्ततिलका-वृत्ते-

श्रीघौलपत्तनवरे व्रजलाल इभ्य-थम्पाऽभिघा च ललनाऽजनि तस्य पुत्रः। द्योवेदनन्द्विधुगे शुचिरामरत्न-11 2 11 स्तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रश्रीम् राजेन्द्रमूरिसुगुरोरुपदेशमाप्य. श्रीखाचरोदनगरे रुचिरोत्मवेन । र्दीक्षां ललौ गतिजगद्भधगमुत्रपे, 11311 नं मजना हि सनमन्ति यतीन्द्रसरिष् मा मुक्तियां च समधीत्य जवात्मुबुद्ध्याः लेमेऽपरां पुनरयं महती सुदीक्षाम् । आताममध्य इतुपक्रनपाचलाव्दे, 11 2 1. त गजना वि गुनमन्ति यतीन्द्रग्रिम भाषादि । ना चनप्रदेशव्दशासे, गरमन विवाध हरणे सुमतिश यस्य । <sup>्यास्या</sup>क्षादि । समीमन्यवीपदात्री, त म तना हि यनमान्त यतीन्द्रम्मि 11811 \* \* ૧૬<sup>૧</sup> તાલુવા ( દાર્યાવનાન્મા, र ता विच्छा धियनादिन यस्य ।







भी महोदय श्री भेस-भावनगर

# ८-प्रनथकर्त्तृसंक्षिप्त-जीवनम्

उत्तर १ वर्ग प्रतास विस्तृत में नेश्र १ १६ १ १ म १२ सम्मान्य १ मिन्न स्था १ १९१० १ माणमा १ पर स्वा पार्म्य १ १९१० १ माणमा १ पर सम्बद्धाः १ १९११ माणम् स्थापः १ १९११ माणम् स्थापः १ १९११ माणम् सम्मापार्थः १ १९४० वर्ग स्व सम्माप्त स्थार्थः

#### उपाध्याय-श्रीगुलायविजयजी महाराज.



भारती भारते यस्य, भासते शशिवत्सदा । स श्रीगुलावविजयो, जयतान्मुनिसत्तमः ॥ १ ॥

भी महोद्य प्रेस-भावनगर

गुरुमहाराज शीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी को विराजमान सुनकर आप और सेठ वहाँ दर्शनार्थ उतरे। गुरुश्री के व्याख्यान का बलदेव पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपके हृदय में आत्मोद्धार का राग उछलने लगा । कर्मवन्धन की उत्पादक द्रव्योपार्जन लालसा को छोड़कर आप गुरुधी की सेवामे ही रहकर विद्या-ध्ययन करने लगे। अल्प कालमे ही आपने पठन-पाठन मे आशातीत उन्नति करली और गुरुश्री के हदयमे एक शुभ स्थान पैदा करलिया । योग्यपात्र समझ कर गुरुदेवने आपको उपा-ध्याय श्रीधनविज्ञय( धनचन्द्रसूरि )जीके पास मारवाड़ भेज दिया । उन्होंने भीनमाल नगर ( मारवाड़ )में संवत् १९५४ मार्गेशिर-शुक्ता अष्टमी को भारी समारोहसे वलदेव को लघु दीक्षा देकर ' गुलावविजय ' नाम खापन किया तथा जगत्प्रसिद्ध श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने अपने अनेक साधुसा ध्वियों के साथ संवत् १९५७ माघशुक्ता ५ के रोज आहोर नगर ( मारवाड़ ) में आप को वड़ी दीक्षा दी।

आप अतिवेगसे अनन्य मनस्क हो विद्याराधन मे लगगये और अविरल परिश्रम कर आठ दश वर्ष की अवधि में ही साहित्य, कान्य, कोप, एवं न्याकरण आदिमे भी योग्यता प्राप्त करली । आप की कुशाम युद्धिसे सर्वजन मुग्ध थे। जैनशाखों के पठन-पाठन के साथ ही माथ आपने ज्योतिपशास्त्र का भी अध्ययन किया। राजगढ (मालवा) मे सवत् १९६३ पोपशुक्ता सप्तमी को गुरुवर्ष्य शीमष्टिजयराजेन्द्रस्रीश्वरजी का देवलोक गमन होचुका था, अतः उनके पट्टपर श्रीमद्विजयधनचन्द्रस्रीश्वरजी विराजमान थे। आपने उनको मर्च प्रकार मे योग्य ममझ पृथक् विचरने तथा चतुर्माम कर स्वपर कल्याण करने की आज्ञा प्रदान की। आपने अद्यावधि श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रिश्वरजी महाराज तथा श्रीमद्विजयधनचन्द्रस्रिश्वरजी महाराज माहव आदिके माथ २३ तथा स्वतंत्र १८ चतुर्मास किये हें और छोटी मोटी १०१ तीर्थयात्राए की हैं। उस समयमें आपने महस्रों प्राणियों को आत्म—बोध देकर उनका कल्याण किया, उनको अभ्युत्यपथ मे स्थापन किया, और धर्मक्रिया में मिक्रय बनाया। स्थानामाव मे उन क्रत्यों की केवल वहाँ आमामात्र दी जामकेगी।

आप पहवमाही प्रकृति के मुनिराज नहीं है। माधु मुनिराज मर्ववर्त्ता होते हैं। आप भी मज्ञे मर्ववर्त्ता हैं, प्रत्युत 'प्रथम प्रत्येक राष्ट्र का सुधार हो जाय तो विश्वका उद्धार खर्भावतः होगया ' इस सिद्धान्तके आप माननेवाले तथा तट्ड कृल चलनेवाले हैं। द्रव्यहोली आदि मिध्या त्योंहारों पर होनेवाले असम्याचरण के रोकने में आपने पूरा पूरा श्रम किया है और आपके सदुपदेश से इनका व्यवहारिकता में पर्याप्त सुधार भी हुआ है।

आपकी सुवार-शैली ऐसी आकर्षक एव प्राह्य है कि उसकी कार्यपरिणित शील की जासकती है । छक्ष्य सिद्धकरने के साधन उत्पन्न इस ढ़ुंगसे करते हैं कि छह्य सिद्ध होकर ही रहता है और उसके अमिट स्थेय्ये की आशा भी पूर्ण बन्ध जाती है।

अनेक स्थलों पर आपने कन्या-विकय, वृद्ध एवं अनमेल विवाह मृतक-मोजन आदि विपयक सुधार 'श्रीसंघ ' की कलम द्वारा करवाये, जिनका परिपालन वही गौरवता के साथ होरहा है। आप की नौ कलमें प्रायः अधिक प्रसिद्ध हैं वे संक्षिप्तवया निम्न लिखित हैं—

- १-धार्मिक एवं मांगलिक पर्वे पर शोक न माने न मनावें और करवा पीने वास्ते भी किसीको न कहें।
- २-स्त्री पुरुष के मृत्यु होने पर १ वर्ष उपरान्त शोक न रक्सें।
- ३-मृतकके शोकमें प्रातः कालमें भोजन पहिले खियाँ रोवे नहीं।
- ४-जिसके घर मृत्यु हुआ हो उस घर के छोगों को वासवाले ही भोजन लाकर दें अन्य वासवाले नहीं।
- ५-पुर गाँव में सतकके वैठने (मुकाण) के लिये रात्रि-समय घर से रोते रोते न जार्वे।
- ६-वालक के मृत्युमें तीन दिन उपरान्त गामवाले तापड़ जावें नहीं।
- ७-दाढीमें समुदायसे रोवे २ नहीं जाना फक्त नहीं गये हुए पीयर सासरावाले जासकते हैं॥

र -सैकारणी एवं स्वतीय एउ में अन्वर्ग स्थाप सामग्र, र्ष - सर्विमानमा ।

९-प्रियते पार्ति भेग रन्तमे जीतामी व स्थापित राहे जिले पान पर्वेट भरी सोतनम गरीराम में नहीं।

आपमें प्रवान गुण यह है कि आप स्थान की पक्रिकें अनुकूल चलते हैं, अपने लक्ष्य-स्मिद्ध के अनुकूल वातावरण बनाने में आप यह कुशल है, वातावरण अनुकूल उत्पन्न कर सिद्ध कर ही लेते हैं। ऐसा किया हुआ मुबार-जनता को भी एवं प्राह्म होता है। आप सकल धेर्यशाली मुबारक हैं। आप प्रस्वित विद्व को शान्त करने के लिये खाली दोड़नेवाले बकवादी हमदिंगों में से नहीं हैं। आप प्रथम साधन की ओर दोड़कर साधन सिहत घटना स्थल पर पहुँचनेवाले सबे उद्धारकों में से हैं। आपकी जिह्नामें इतना रस है कि कठोरसे कठोर प्राणी भी पिगल कर मौम बनजाता है। देव तथा देवियों के स्थलों पर बिल होते होते कितपथ में पों तथा बकरोको आपने पत्थर हृदय मानवों के हाथसे बचाचे हैं। प्राणिमात्र इन शुद्ध साधु—व्रतधारी मुनिराज का अपार ऋणी है।

विद्यानुराग तो आपका ओतप्रोत है, पाठ्यालाएं स्थापित कराना तथा स्वयं उनका निरीक्षण करना आपके प्राणि—हित-कृत्योंमें से प्रधान कृत्य है। अपनी अमृत्य रचनाओंसे नाहित्य-भंडारमें युद्धि करनेके लिये आपने समय समय पर श्लोकवद्व-राजेन्द्रगुणमञ्जरी, मन्दवन्द्रप्रवन्य, गद्यात्मक—सम्यवत्वपुष्टिकथा, गृहूर्चराज (समहरूप ज्योतिप—प्रन्थ) आदि गरापणात्मक कितने ही प्रन्योंकी रचनाणं की हैं। इसी प्रकार ज्याकरण, सांत्यकौगुदी, कुवलयानन्व, धुत्वयोध—सटीक, अनेक विदिव्यानके पत्र, ज्ञानपद्धमी, जीलवती, कामघटकथा, पर्ववयाणं अनित्यपचपद्भावत, तस्वार्थसूत्र, माधेपटावइयक, रूपसेनन्य-चरित्रादि ३९ प्रन्यों का लेखन भी आपने मुचार रूपसे विद्या, जो साहित्य ससारमे चिर-रमरणीय रहेंने।

परिभमकी आप प्रतिमृति है । समय-परायणता अपदर्श

श्रीमहीरजिनेन्द्राय नमो नमः । श्रीमौधर्मवृहत्तपोगच्छीय-कलिकालसर्वज्ञकल्प-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरसद्गुकभ्यो नमो नमः।

Fice se

# श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी।

金子の窓を公命

स्वोपज्ञसृलहिन्दीभाषानुवादसहिता च। १–तत्राऽऽदे। मङ्गलाचरणम्–

ऋषभादीन् जिनात्रौमि, सेघवज्ञीवशङ्कराः ।
सदया गर्भवासेऽपि, लोकेऽस्मिन्नुपकारिणः ॥१॥
पचवद्धां च संक्षिप्तां, सरलार्था सुवोधिदाम् ।
जीवनोदन्तमञ्जूषां, राजेन्द्रगुणमञ्जरीम् ॥२॥
श्रीमद्राजेन्द्रस्रीणां, षद्त्रिंशद्गुणशालिनाम् ।
गुरुभक्तया प्रकुर्वेऽहं, स्वान्यात्मज्ञानहेतवे ॥३॥
॥ युरमम् ॥

इस संसार में गर्भवास में भी दयायुक्त महोपकारी मेघके समान जीवों के कल्याण करने वाले चौवीस जिने-श्वरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ आचार्य के पूर्ण

## : -- भंग इसोग्पनि

...। १०, व्यक्तिमा १००५ मिलिना जना ५७ तस्यामेव च तेजिछो, रम्यराठौरवंशजः।
ग्वरहत्थो नृपो न्यायी, योऽभूत्स्वकुलदीपकः॥ ६॥
आचार्यजिनदत्तस्य, पार्श्वे श्रुत्वोपदेशकम्।
विक्रमान्दे खभीतीशो, जैनी राजा यभूव सः॥ ६॥
अम्यदेव १ निम्यदेव २-भेंशाशाहा ३ ऽऽसपालकाः ४॥
तस्याऽभूवन् सुताश्चेते, चत्वारो गुणसागराः॥ ७॥
तृतीयस्य कुमारस्य, पश्चाऽऽसंश्चारसुता इमे खलु।
कुम्यरजी १ गोलोजी २-बुचोजी ३ पासूजी ४
शैलहत्थाः ६॥ ८॥

नगरी के सुन्दर गुणों से युक्त अति मनोहर प्रसिद्ध चंदेरी नाम की नगरी थी, वहाँ पर अति सुखी लोग वसते थे॥ ४॥ उसीमें तेजस्वी सुन्दर राठौरवंश में दीपक तुल्य और नीतिवान खरहत्य नामक राजा हुआ॥ ५॥ वह नृप विक्रमान्द ११७० में श्री जिनदत्तस्रिजी के पास मे उपदेश सुनकर जैनी हुआ ॥ ६॥ उस राजा के अम्बदेव १, निम्बदेव २, मेंशाशाह ३. और आसपाल ४, ये गुणके सागर चार पुत्र हुए॥ ७॥ तीसरे कुमार के कुम्बरजी १, गोलोजी २, बुचोजी ३, पास्ती ४, और शैलहत्थ ५: ये उत्तम पॉच पुत्र हुए॥ ८॥

पासृजीत्यभिधानं, चाऽऽहडनगरस्य चपश्चन्द्रसेनः। केतुं सद्रत्नादीन्, प्रेम्णा स्वपार्श्वेऽस्थापयत्तम् ॥९॥ ×

श्रीमान्य जन्मे अवस्त करिक्त, विकर्ण नवसंस्थि। एकं नीरकमादाय, अवस्थितमध्येष्ट्रतः ॥१०॥ भूतास्य बेहालं सरस्यम, स्थित म्यानन्यर्थः।

परीक्षकानभाषत्वम्, सं दीरकमा जीवतः । १११॥ प्रसम्पर्धसम्बद्धांत्वम्, मृणजीविद्यांत्वसः । इतः कार्यवजादकः, पास्त्वसामको जनमात्र मृणी॥१२॥ गुणसम्बद्धं नृणोष्पाञ्ची - तीरकस्य सृत्याश्व तमः । सोज्यकस्ति सहस्मत्यं, किन्दंबको स्मिद्यसद्गुणः १३॥

आहर्नगर के हिमेन गणान गणम उस पाग्जी की रन्नादि समीद फर्ने के तासी पास में रम्सा ॥ ९ ॥ एक समय राजा की गणा में को कि दिश्ली श्रीनाठ नाम के त्यापारी एक हीरे की लाकर उस प्रकार भूग म तीला । १० ॥ इं राजन ! उस हीरे की सुण मृत्य की अर्च्छी तर वर्गशा करना चाडिये, बाद में सत्ताने परीश्र की का प्रकार ताम दिख्लाया ॥११॥ मुण दोगों के जानका त्याप त्या न ना हार की सम प्रशंसा की, इस मीके पर कायाज मुणज पास्ता भी आगए ॥ १२ ॥ अब नुपने सहये हीरा का मुण मृत्य पास्त्री की पृछा, वे बोले कि-हीरा बढ़ा कीमता है, लेकिन उस में एक बढ़ा अवसुण है सो सुनिये ॥ १३ ॥

रक्षेत्रः कोऽपि पार्थेऽदो, म्रियेत तम्य सुन्दरी। चेदस्ति तेऽत्र सन्देहः, प्रच्छयतां तिह तत्पितिः॥१४॥ स श्रीमालं ततोऽष्ट्चत्, तेनोक्तं चैवमेव हे!।
पासूज्याच्यं विनाराजन्!, हष्टो नेहक् परीक्षकः॥१५॥
यदिनान्मेऽस्ति पार्थेऽदो. द्वे भार्यं मम मम्रतुः।
अधेदं भूप! विकीय, पुनर्लग्नं हि कामये ॥१६॥
श्रीमालोदन्तमाकण्यं, नृपः स्वान्तेऽहृपत्तदा।
वाह्वाहेत्यवक् तस्यं, सुन्दरोऽसि परीक्षकः ॥१०॥
तद्यस्रात्पारिखाच्येन, नित्यं भूपस्तमाह्वयत्।
तथैवासुं प्रजाप्यूचे, साहित राजानुगामिनी ॥१८॥

जो कोई इसको पास में रक्खेगा उम की स्नी मर जायगी, इसमें आप को संदेह हो तो उसके स्नामी को पूछे ॥ १४ ॥ वाद श्रीमाल को पूछा, उसने कहा हे तृप ! इसी प्रकार है, पास्जी के सिवाय ऐसा परीक्षक मैंने कहीं भी नहीं देखा ॥ १५ ॥ जिस दिन से मैंने इसे रक्खा है तो मेरी दो स्नियाँ मर गईं । अब हे भूप ! इम हीरे को वेचकर फिरसे लग करूंगा ॥ १६ ॥ उस वक्त भूप श्रीमाल के मुख से यह चुनान्त सुनकर मन में वहुन ही खुश हुआ और वोला कि—वाह वाह तुम अच्छे परीक्षक हो ॥ १७॥ वस उसी दिनसे वह राजा पारिख नाम से उस के नाथ सदैव च्यवहार करने लगा । राजा के अनुकूल चलनेवाले कुल लोग भी वैसा नी कहने लगे ॥ १८॥

तदैवात्र गुणज्ञाश्च, सत्यतत्त्वविदांवराः । प्रसर्गेतुः समे सभ्या, धन्यवादमदुर्भृञाम् ॥ १९ ॥

अस्त्यस्मिन् भारते क्षेत्रे, चतुर्स्त्रिशत्कमीलके । आगरानगराद् दूरे, भरतादि पुरं वरम् ॥२४॥ महोत्तुङ्गगृहश्रेणी-सरः क्ष्पादिमण्डितम् । सप्तविंशवकारेर्यत्, पुरद्ध्यां च समन्वितम् ॥२६॥ तथैव शास्त्रेऽप्युक्तं पुरवर्णनम्— वापी-वप्र-विहार-वर्ण वनिता वाग्मी वनं वाटिका, विद्वद्वाह्मणवादिवारिविद्युधावेश्यावणिग्वाहिनी । विद्या-वीर-विवेक-वित्त-विनया वाचंयमो विह्नका, वस्त्रंवारण-वाजि-वेसरवराःस्युर्यत्र तत्पत्तनम् ॥२६॥

इसी दक्षिण भरतक्षेत्र में अछनेरा रेल्वे स्टेशनसे १७ मील और आगरा नगर से चोंतीस मील दूर पश्चिम राजपूताना में एक उत्तम भरतपुर नगर है ॥ २४ ॥ वह बड़े ऊंचे गृहों की पंक्तियों से व तालाव कूपादिकों से सुशोभित, और नगर की सुऋद्धि तथा सत्ताईस बकारों से युक्त है ॥ २५ ॥ वावड़ी १, कोट २, देव—मिन्दिर ३, चार वर्ण ४, सुन्दर स्त्रिया ५, चतुर वक्ता ६, वन ७, वागवगीचे ८, पण्डित ९, ब्राह्मण १०, वादी ११. जलस्थान १२, देवता १३, वेश्या १४, च्यापारी लोग १५, नदी व सेना १६, विद्या १७, वीरनर १८, विवेक १९, धन २०, विनय २१, मुनिराज २२, अनेक जाति की लताएँ २३, वस्त्र २४, हस्ती २५, घोड़े २६, और स्वचर गधे २७, इन सत्ताईस वकारों के नाम से वह भरतपुर अति सुशोभित हैं ॥ २६ ॥ यतः-"यो गुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणिषु मत्सरी।
गुणी च गुणरागी च, सरलो विरलो जनः ॥ २०॥
विद्वानेव विज्ञानाति, विद्वज्ञनपरिश्रमम्।
निह् वन्ध्या विज्ञानाति, गुर्वी प्रसववेदनाम्" ॥२१॥
इत्यंकारेण लोकेऽस्मिन्, जातं पारिखगोत्रकम्।
इतिहासेन तद्वतं, प्रोक्तं वोधरसप्रदम

#### ३ गुरुजन्मादिपरिचयः-

अथाऽस्मिन्नेव सद्गोत्रे, पूज्यरत्नस्य सहुरोः। समुत्पत्तिः कथं जाना १, चात्र स्वल्पेन सोच्यते॥२३।

उस वक्त में गुणी सच्च तत्त्व के जानकार सभी लेग अत्यन्त धन्यवाद युक्त उस की ख्व प्रशंमा करने लगे ॥१९॥ क्योंकि—जो गुणी है वह गुणी को जान सकता है, और नेहें गुणी गुणी में ईप्यों भी ग्लता है। लेकिन गुणी और गुन का गगी सीधा मनवाला कोई कहीं होता है॥ २०॥ पण्डित ही पण्डिताई का पिरश्रम जान सकता है, किन्तु मृत नहीं। जैसे वन्ध्या स्त्री पुत्र जनने के दुःख को नहीं जीत सकती। २१॥ समार में इस प्रकार पारिखवंश उत्पन्न हुआ। सो श्रोता जनों के लिये जानरसप्रद यत्किञ्चित् कहा॥ २२॥ सो श्रोता जनों के लिये जानरसप्रद यत्किञ्चित् कहा॥ २२॥

अब इसी पारित्ववज्ञ में पूज्यों में रन्त के समान चरित्र नायक गुरुमहाराज की उत्पत्ति कैसे हुई ? वह यहाँ मैंसेपने कहते हैं ॥ २३॥ अस्त्यस्मिन् भारते क्षेत्रे, चतुर्स्त्रिशत्कमीलके । आगरानगराद् दूरे, भरतादि पुरं वरम् ॥२४॥ महोत्तुङ्गगृहश्रेणी-सरः कूपादिमण्डितम् । सप्तविश्वकारेर्यत्, पुरुद्ध्यो च समन्वितम् ॥२५॥ तथैव शास्त्रेऽप्युक्तं पुरवर्णनम्-वापी-वम-विहार-वर्ण वनिता वाग्मी वनं वाटिका, विद्वद्वाह्मणवादिवारिविवुधावेश्यावणिग्वाहिनी । विद्या-वीर-विवेक-वित्त-विनया वाचंयमो विह्नका, वस्त्रंवारण-वाजि-वेसरवराः स्युर्थत्र तत्पत्तनम् ॥२६॥

इसी दक्षिण भरतक्षेत्र में अछनेरा रेल्वे स्टेशनसे १७ मील और आगरा नगर से चोंतीस मील दूर पश्चिम राजपूताना में एक उत्तम भरतपुर नगर है ॥ २४ ॥ वह बड़े ऊंचे गृहों की पंक्तियों से व तालाव क्र्यादिकों से सुशोभित, और नगर की सुऋद्धि तथा सत्ताईस वकारों से युक्त है ॥२५॥ वाबड़ी १, कोट २, देव—मन्दिर ३, चार वर्ण ४, सुन्दर खियाँ ५, चतुर वक्ता ६, वन ७, वागवगीचे ८, पण्डित ९, ब्राह्मण १०, वादी ११. जलस्थान १२, देवता १३, वेश्या १४, च्यापारी लोग १५, नदी व सेना १६, विद्या १७, वीरनर १८, विवेक १९, धन २०, विनय २१, सुनिराज २२, अनेक जाति की लताएँ २३, वस्त्र २४, हस्ती २५, घोड़े २६, और सबस गधे २७, इन सत्ताईस वकारों के नाम से वह भरतपुर अति सुशोभित है ॥ २६ ॥ तत्र पारित्यगोत्रीय, शोमवंदीक्रभूपणः।
मृजीलो ज्ञानसम्पद्धः, शत्यद्योद्धित्तत्त्वित्रारः।
त्यागी लोकविकदम्य, श्राद्धपद्कर्मगापकः।
श्रेष्ठी क्ष्यभदामोद्धभृत्, सम्मतः किल नागरः॥२८॥
अनुकला सदा तुष्टा, दक्षा साध्वी पतिवता।
केसरी तस्य सहायी, जीलालद्धारश्रिपता ॥ २९॥
गभीधानेऽथ साइद्राक्षीत्, स्वम रत्नं महोत्तमम्।
तत्प्रभावात्ततोऽनेके, तस्या जाताः सृदोहदाः॥३०॥
पीत्या पपार सुश्रेष्टी, तान् सर्वाश्च तद्देव सः।
गभीरक्षां प्रचक्रे सा, ज्यमाद्य यथाविधि ॥ ३९॥

वहीं पर पारिन्वगोत्रीय ओमवंश में एक अलद्भार हम, मटाचारी, जानी, देवगुरुधमें में अद्वाल, पूर्ण तत्त्वके जान कार. लोकमें विरुद्ध कार्य के त्यांगी, आवक के छहों कर्म के साधक, और नगर के लोगों से माननीय अष्टिवर्य अप्रवत्त वासजी वसते थे ॥ २७-२८ ॥ अनुक्ल, मटेव प्रमन्त, चतुर, सुशीला, पित्रवत धमें को पालने वाली और शीलह्मी भूमणों से सुशोभित, उनके केमरी नामा स्त्री थी ॥ २९ ॥ उसने गर्भावस्थामें स्वममें मवीत्तम रन्न को देखा, उसने प्रभाव से अनेक उत्तम उत्तम दोहद उत्पन्न हुए ॥३०॥ उन सबको वह शेठ शीध ही मप्रेम पूर्ण करता था और केसरी भी प्रमाद रहित सविधि गर्भ का पालन करने लगी ॥३१॥

पूर्णमासे ततः ज्ञान्त्या, प्राच्यादित्यमिव प्रसुम् । कुक्षिज्ञुकतेः खुवेलायां, साऽसोष्ट सुतरत्नकम् ॥३२॥ गुणाष्टद्रच्यभूम्यव्दे, सप्तम्यां पौषज्ञुभ्रके । सर्वे कुटुम्यिनो लोका, जहुषुः सुक्वज्ञान्तिकैः ॥३३॥ ज्ञातीनां भोजनं दक्त्वा, रसेः पड्भिः समन्वितम् । सोत्सवेन स पुत्रस्य, रत्नराजाऽभिधां ददो ॥३४॥ सत्कार्यदानपुण्यादि-जिनपूजाप्रभावनाः । स्वसाधर्मिकवात्सल्यं, श्रेष्ठी चके विवकतः ॥३५॥

#### ४ शैशवसद्भणवर्णनम्-

जुक्रपश्चद्वितीयेन्दु-वदैधन खुग्वन सः। साभाग्यश्रीवरस्थानं, सनां ज्ञास्वच सुन्प्रवः ॥३६॥

फिर पूर्ण मान होने पर जैसे पूर्व दिया स्रवे को जनम देती हैं, वेस ही उसने कुँग्व रूपी सीप से विक्रमान्ड १८८३ पौप सुदि ७ के रोज सुसमय में सर्व अस्तिआती सुपुत्रमप कर को जनम दिया। अतएत सभी रत्रक्षहंबके लोग सुग्दशान्ति पूर्वक अत्यन्त सुश हुए ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ शहने एत्रका जनमोत्सव मह रवकुह्मियों को परस्य भोजन जिमादर 'स्टब-राज 'नाम रवस्वा ॥३४॥ और विवेक्ते अस-पुष्प-जिन-पूजा-प्रभागनाटि मत्कार्य के साथ शहने रासाधानिक उत्यत्त भी किया ॥ ३५ ॥



भी दुःखद चपलता नहीं करता था ॥ ४०॥ वह मतिमान् बालक हमेणा साफ संकेत के साथ देहचिन्तादि कुल क्रिया करता था ॥ ४१॥

प्रासुकं बुभुजे प्रायो, नाऽभक्ष्यं कन्दकादिकम्।
हंसवत्कीडयन्नित्यं, नृष्टुन्दं च स्यमोदयत् ॥४२॥
दर्शयन् स समैर्यालैः, समं प्रीतिं समां क्रमात्।
दशाब्दिक्यामवस्थायां, सर्वप्रीतिकरोऽजनि ॥४३॥
मातापित्रादिसवेंषां, विनयानन्दकारकः।
कालेऽल्पेऽखिलशिक्षायां, प्रवीणोऽभृतसुधीनिधिः॥४४

#### यतो नीतिशास्त्रेऽप्युक्तम्-

पुण्यतीर्थं कृतं येन, तपः काप्यतिदुष्करम् । तस्य पुत्रो भवेद्रइयः, समृद्धो धार्मिकः सुधीः ॥४५॥ वरमेको गुणी पुत्रो, न च मूर्वदातान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, नैव तारागणोऽपि च ॥४६॥

प्रायः अभक्ष्य प्याज लशुन आदि नहीं खाकर, भक्ष्य वस्तु को ही खाता था। सभी वालकों के साथ राजहंसके सहश वालकीड़ा से नरगण को हपोत्पन्न, व पूर्ण प्रेम दिखाता हुआ क्रमसे दश वर्षकी अवस्थामें सभीको सुहावना लगने लगा॥४२-४३॥ बुद्धिनिधान वह उत्तम वालक कुछ समयमें ही सब विषयोंमें चतुर हो, माता पिता झानी आदि गुणवन्त



भिल्लदुः वात्तथाऽरक्ष-त्तत्कुटुम्यं ततः सृताम्। दातुमेच्छत्स तस्मे तां, परं नेपीद् हृदापि सः ॥५३॥ तत्राऽचीमादिनाथस्य, कृत्वाऽऽत्मिन सुभावनाम्। दत्त्वा दानं सुपात्रेभ्यः, सुखेनाऽऽजग्मतुर्गृहम्॥५७॥

एक समय त्रयोदश वर्षकी वयमें धुलेबादि तीर्थोंकी यात्राके लिये रत्नराज बड़े भाईके साथ चले ॥ ५४॥ मार्गमें अमरपुर-निवासी श्रेष्टिवर्य-सो भाग्यमलजी की लड़की को अपने विद्याबलसे डाकिनके डोपमे छुड़ाई ॥ ५५ ॥ तसे ही मीलोंके दुःखसे उसके कुडुम्बकी रक्षा की, अतः शेठने अपनी पुत्री देनेके लिये इच्छा ज़ाहिर की लेकिन परमवैरागी रत्नराजजीने तो उसकी त्रियोगसे भी बाछा नहीं की ॥५६॥ वहांपर आत्मामें सुभावना मह, आदिनाथ भगवान की पूजा, भिवतकर और सुपात्रमें दान देकर पीछे सुख पूर्वक दोनों भाई अपने घर आए ॥ ५७॥

# ६ सिंहलद्वीपगमनं, मातापित्रोर्वियोगश्च-

कियत्काले गृहे स्थित्वा, द्रव्योपार्जनहेतवे। पुनस्तौ सिंहलद्वीपं, साऽऽज्ञयाऽगच्छतां मुदा॥५८॥ प्राच्यं द्रव्यमुपाज्येंच, कलकत्तादि वीक्ष्य तौ। पितृसेवेच्छया शीघं, प्रापतुः स्वाऽऽलयं पुनः॥५९॥



और ग्ररीर चिता तक जाता है, बाद ग्रुमाग्रुभ कमेंकि अतुर सार अकेला ही आत्मा परलोक के मार्गमें जाता है ॥६२॥ प्रायेणाऽतो मनो धर्म-ध्याने ताभ्यां नियोजितम्। अन्यस्तु विषयानमुक्तवा, हृद्येपीन् मुनिसङ्गमम्॥६३॥

## ७ प्रमोद्सूर्युपदेशदीक्षायहणम्-

कल्याणस्रिसिच्छिप्यः, प्रमोदः स्रिरिन्यदा।
भ्तले विचरत्रागा-त्तिसमन् हि भरते पुरे ॥६४॥
स्थित्वा पौपध्यालायां, संघेभ्यो देशनां ददौ।
विनश्वराणि गात्राणि, शाश्वत्यो नैव सम्पदः॥६५॥
दुःग्वं स्त्रीकुक्षिमध्ये प्रथममिह् भवे गर्भवासे नराणां,
वालत्वे चापि दुःग्वं मललुलिततन्तु स्त्रीपयः पानिम्रं।
तारुण्यं चापि दुःग्वं भवति विरहजं वृद्धभावोऽप्यसारं।
संसारे हेमनुष्याः ! वटत यदि सुन्वं स्वल्पम्प्यिति
किश्चित्॥ ६७॥

इस कारण दोनों भाइयोंने बहुत ही मनको धर्मध्यानमें लगा दिया, और लघु भाई तो मांमारिक मब विषयोंको छोई कर दिलमें मुनिसंगति चाहने लगा ॥ ६३ ॥

उसी अरमेमें विहार करते हुए कल्याणसूरिजीके शिष्य प्रमोदसूरिजी उस भरतपुरमे पधारे ॥ देश ॥ पौषष



और गरीर चिता तक जाता है, बाद ग्रुमाग्रुभ कमें के अरु सार अकेला ही आत्मा परलोक के मार्गमें जाता है ॥६२॥ प्रायेणाऽनो मनो धर्म-ध्याने नाभ्यां नियोजितम् । अन्यस्तु विषयानमुक्तवा, हृर्यंषीन् मुनिसङ्गमम्॥३३॥

### ७ प्रमोदसूर्युपदेशदीक्षायहणम्-

कल्याणस्रिस्चिछण्यः, प्रमोदः स्रिरन्यदा।
भ्तले विचरन्नागा-त्तिसम् हि भरते पुरे ॥६४॥
स्थित्वा पौपधजालायां, मंघेभ्यो देजानां ददौ।
विनश्वराणि गात्राणि, जाश्वत्यो नैव सम्पदः॥६५॥
दुःखं स्त्रीक्विसमध्ये प्रथमिमह् भवे गर्भवासे नराणां,
वालत्वे चापि दुःखं मललुलिततनु स्त्रीपयः पानिम्नं।
तारुण्ये चापि दुःखं भवति विरहजं वृद्धभावोऽण्यसारं।
संसारे हेमनुष्याः ! वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यति
किश्चित्॥ ६७॥

इस कारण दोनों भाइयोंने बहुत ही मनको धर्मध्यानमें लगा दिया, और लघु भाई तो मांमारिक मब विषयोंको छोड़ कर दिलमें मुनिसंगति चाहने लगा ॥ ६३ ॥

उसी अरसेमें विहार करते हुए कल्याणसूरिजीके शिष्य प्रमोदसूरिजी उस भरतपुरमें पधारे ॥ ६४ ॥ पौष्ध भारते हारक हम हकार साथी उर्देश दिया कि-सारे प्रश्ना विसादी है, संभानिक शामकी मही है।। ६५ ॥ श्रीर देशिये हम सकारी प्रथम ही सर्वोपका में समुची की कीवित के प्रयम्भ किल्ला व किया दृश्य होता है। का प्रयम्भा मुन्नी कर्ति समापका शरीर की केट्य पीनेशा दृश्य भीनना प्रथम है, नर्वापय में दियोगादिक से दृश्य भीगता के प्राप्त से में संभाव की कमलोग मन्द्रियों वी वीननादि सारणाने पास शाम श्रीसंगी कमलोग प्रमुख भी भी मुख्या देश है। सी प्रस्तानी कि हमी

शायुर्नप्रपति कालेन, विषयो धर्म एव ति ।

संसाराञ्चारनां श्रुत्या, वेरारयं सोडगमत्परम् ॥विषा रक्षमाराञ्चारनां श्रुत्या, वेरारयं सोडगमत्परम् ॥विषा रक्षमारं विमुच्यानः, प्रपत्य गुरुपत्रज्ञम् ॥ विष्ठ ॥ सोऽनुमत्या जुटुस्यस्या-ऽचालीत्साकमधाऽमुना । वेदाश्चिरंत्नभृव्षं, प्यासन् सद्यतयस्तदा ॥ विष्ठ ॥ प्रमोदस्वरिवर्यस्य, साधुदेद्यानुवर्तिनः । रेमविजयनाम्नोऽसां, पार्श्वं दीक्षां मुदाऽग्रहीत् ७० ददेऽस्य रत्नवन्मत्वा, श्रीरत्नविजयाऽऽह्यस् ।

-

<sup>प्</sup>र हमा है

श्रीष्ड्योऽयं पुनश्रास्यः रक्तितो विनयादिकैः । श्रीहेश्रविज्ञयाख्येनः गुर्चो दीक्षामवीदपत् ॥ ७५॥

फिर कुछ नमय बीतने पर गुरु श्रीप्रमोदस्रिजीने बुद्धिमान् सुन्दर रूक्षण सुक्त इन सुकिष्य श्रीरलिवजयजीको 'मूकीसर्च्वती पद्वीके धारक चाने मारवाड्में उम समयके यतिचौमें प्रखर विद्वान् यतिश्रेष्ठ श्रीमागरचन्द्रजीके पास रखकर
काव्य. अलङ्कार, न्याय. कोश. और व्याकरण आदिका
अतिसुन्दर रूपने अभ्यास करवाया। गुरूकी शुभ कृपासे
'श्रीरलिवजयजी ने बुद्ध समयमे ही जैनागमोंका भी अवगाहन किया. तथावि गुरलस्यात्मक होतेके लिये श्रीपूउच 'श्रीदेवन्द्रविकी के पास सङ्घा समाधान सहित
सुचार रुपते अपात करना निरम्भोक्ष भी अभ्यास करस्वार अव अस्ति सुन्तरम्यात्मक होतेके लिये श्रीपूउच 'श्रीदेवन्द्रविकी के पास सङ्घा समाधान सहित
सुचार रुपते अपात करने निरम्भोक्ष भी अभ्यास करस्वार अस्ति अस्ति सुन्तरम्यात्मक होतेक स्वादिजअन्तर्भ अस्ति अस्ति सुन्तरम्यात्मक होते रुपति स्वादिजअन्तर्भ अस्ति अस्ति सुन्तरम्य स्वादिक स्वादिजस्वार अस्ति अस्ति सुन्तरम्य स्वादिक स्वादिक स्वादिक स्वादिक सुन्तरम्य सुन्तरस्य सु

पन्यासपदमेताचे तश्कित्तद्ये पुरे ।

पुनरूषे शतेनाय समाश्वित्रद्यातन । १७६

मिरिणपश्कित्द्रणय तथा दिन्द्रायद्यम्

सर्व प्राय वर्षवास्य, पश्चितेयवत तथा । १५५

स्विजिल्योऽपि तथाऽसाली-दस्याऽऽदेशे प्रवर्तनम् ।

पटनीयस्वयावद्य तहसो हीचकार स

ततो देवेन्द्रसम्बन्धा-णारं तालवा समाविता। श्रीराधनपुरं रम्ये, सम्बगानेन नितं गर्यो ॥ ७९॥

## ९-श्रीभरणेन्द्रमृरिगाठनम्—

स भरणेन्द्रसरित्त, रत्ननिजयमाह्ययः। सर्वादेजान्मिथः प्रीत्मा, सोज्यागकलत्तदनिकारण

और पंन्याम पर प्रदान करा। या, किर श्रीपुड्यजीने श्रीरत्निजयजीसे कहा कि-मेरा लाग तो ममीप आगय हैं, मेंने मेरे पाटपर शिष्य नीरिजय हो नर्गोन्द्रन्ति नामसे तिभूपितकर स्थापन किया है, अभी हमकी लघु वर्ष है वास्ते इसकी अनेक मुशिशाए देना प्र पट्टाना और इनका छल कार्य तुमको ही करना होगा। यह सुनकर विनीत पं० रत्निजयजीने कहा कि-प्रमी मुजब कर्स्गा॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ और शिष्य विजयधरणेन्द्रस्रिजीसे भी कहा कि-तुम पं० रत्निजयजीकी आजामे चलना विद्यास्थास भी जरूर करना। उन्होंने उनके बचनोंको स्वीकार किया ॥ ७८॥ बाद श्रीदेवेन्द्रस्रिजी चारों आहारका त्यागकर शुभ ध्यान पूर्वक ममाधिसे राधनपुरमें स्वर्ग ॥ ७९॥

तदनन्तर श्रीधरणेन्द्रमृतिजीने श्रीरत्नविजयजीको बुला या, और वो भी परस्पर अतिश्रीति होनेसे गुरू के आदे यसे श्रीप्ज्यजीके पास आए॥ ८०॥ प्रत्यक्ष यतयोऽन्येऽपि, सम्मानविनयैः समम्।
रत्नविजयपंन्यासा-च्छिण्यवत्पेटुरादरात् ॥ ८१ ॥
यतः-"गुणाः सर्वत्र प्रत्यन्ते, न महत्योऽपि सम्पदः।
प्णेंन्दुर्न तथा यन्यो, निष्कलङ्को यथा कृष्णः ॥८२॥
घारीरस्य गुणानां च. द्रमत्यन्तमन्तरम्।
घारीरं क्षणविध्वंसि, कल्पान्तस्थायिनो गुणाः"॥८३॥
जानाः पोडगविद्वांसो, हृष्ट्वा पृज्योऽथ तद्गुणेः।
विन्यागुरूप्रतिष्ठाये, दफ्तरीतिषदं ददौ ॥ ८४ ॥
यतः-" गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणी,
चली यलं वेत्ति न वेत्ति निर्गुलः।
मधार्गुणं वेत्ति पिको न वायसः,
करी च सिंहस्य यलं न मृपकः ॥ ८५ ॥

करी च सिंहस्य वलं न सृपकः ॥ ८५॥

गव पन्यास श्रीरन्नविजयजीका सन्भान विनय रखते
हुए श्रीपृज्य व दूसर यति भी सादर शिष्यकी नरह उनसे
विद्याभ्यास करने लगे । ८९॥ क्योकि—सब जगह गुण
पूजे जाने हे, किन्तु बडी बडी सपत्तिया नहीं, जैसे अकलिक्कत
निवल दृजका चन्द्र वन्द्रन करने योग्य होता है, बैसा पूनमका
नहीं। ८२॥ फिर शरीरके और गुणोके परस्परमे बहुत ही
अन्तर है, जस शरीर क्षणभरमे विनाशशील है, परन्तु कल्पान्त
काल प्रयन्त स्थिर रहने वाले तो गुण ही है। ८३॥ अनः पं०
रस्तविजयजीके श्रम परिश्रमसे सोलह यति विद्वान हए, बास्ते

भे क्षण न्यान नाते । १ व त्या त्या त्या त्या विद्या में विद्या नात्या व त्या त्या त्या त्या व्या व्या विद्या में विद्या के विद्या में विद्या मे विद्या में विद्या में विद्या में विद्या में विद्या में विद्या मे

१० श्रीपञ्चाडालुक्ताः प्राप्त भवनम् । ( श्रीपञ्चानां द्वित्य द्वारमणः व )

१-लापाया म अन्तर्गाता तर नहनामनीय साना जाति है, या यो समाप्रये तर यदी एक श्रीपाता नमाय है। अपरायी यतियोको अबदिता, यात्राय, पंत्याम, गरिष्ट आदिका पट्टा लियाना, चातुनीसका आदेश-पत्र देता और श्रीपूच्य सबन्यी सम्पत्तिके आय-व्ययका हिमाब रगना, वर्ष मय दफ्तरी के अविकार में ही रहता है।

शीमगोन्द्रमिति में, पंत्याय निहं यद्य्यों में की सुद्ध हैं के विचान शिम्ति विचान की माण महाने हैं किये तर्म गिता पर दिया ॥ ८४ ॥ क्यों हिन् मुण का नर्ग है। मुणि महाने के किये तर्म गुणोंकी जान यहता है। निर्माणी नहीं, यत्यान मित्र विचान किये जान यहता है। जिल्ला निर्देश निर्माणीं के निर्माणीं के लिल्ला कार्न हैं। है हिन् हिंदी है। निर्माणीं के मित्र विचान की है। है। जो जान महाने हैं पर नहां नहीं ॥ ८५। सन्त्र क्यों निर्माणीं कार्म है। है। स्थान कार्म है। है। स्थान क्यों निर्माणीं कार्म है। है। स्थान कार्म है। स्थान क्यों निर्माणीं कार्म है। है। स्थान कार्म हो। स्थान कार्म है। स्थान है। स्थान कार्म है। स्थान है। स्थान कार्म है। स्थान है। स

१० श्रीपुज्याहात्रुकवादे पृथग भवनम्, ( श्रीपुज्यानां शिथिलताचरणं च )

रामाक्षिनन्दभ्वषे वाणेशवःरयपत्तने। पृज्यस्याऽभृचतृमीसी, पत्राज्ञवातिभिम्सह॥ ८९॥ प्राप्ते पर्युपण कीत भेलेय तेन सृरिणा। पंन्यासम्तन्परीक्षापे, समाहतो इतं मुद्रा ॥ ८८॥

१-श्रीपृत्यों में दफ्तरीका पट सम्माननीय माना जातः है, या यो समझिय कि यही एक श्रीपत्याका अमान्यहै। अपरावी यतियोंको दण्ड देना उपाच्याय, पंन्याम, गणिकः आदिका पट्टा लिखना, चातुमीमका आदेश-पत्र देना और श्रीपृज्य सबन्वी सम्पत्तिके आय-ज्ययका हिमाब रखना, यः सब दफ्तरी के अविकार में ही रहता है। और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निविवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनधेके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका प्छना ही क्या १॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विषयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके वहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने व्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा. तव उत्ती वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमे ही शुभ विचार करलिया ॥९४॥

अपि च-त्रयः स्थानं न मुझिन्नि.काकाः कापुरुषा मृगाः। अपमाने त्रयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः॥०,५॥ वार्नालापं मिथः कृत्वा, सद्वुद्ध्या सन्नरोत्तमः। 11 3,0 11 ननः प्रमोदरुच्यादि-श्रीधनविजयेस्मन आहोर विहरत्रागात् , प्रमोदगुरमित्रगो ।

1100 11 भृतपृर्वेश्च वृत्तान्तो. गुवग्ने तेन सदितः

११-श्रीपूज्यपद्रप्राप्तिजीवराचतुर्मासी च-

गुरु: श्रीपृज्यिशक्षाये. सचेन सह समिनम कृत्वोत्मवेन जिष्याय, सृरिमन्न वितीर्य न १०८॥

फिर मनमे मोचा कि-कोआ, कायरपुरुष, ओर हरिण, चे तीन अपमान होने पर भी स्थान नहीं होहने हैं, लेकिन उमकी परीक्षांके बाम्ने सहर्ष श्रीरत्नविजयजीको बुल्षे ॥ ८८ ॥ और बार बार उनसे पूछा कि—यह इत्र केना सुगन्धि व कितना कीमती है ? उम समय वैराग्य वत्र ग्रि कम्पाते हुए पंन्यासजी बोले कि ऐसे उत्तम पर्वमें विपय-पौष्टिक इत्र खरीद्ना विन्कृल उचित नहीं हैं । क्योंकि—यत्र विरागम्तत्र सरागः कथिमित नीतेः ॥ ८९ ॥ फिर भार्त्र योगसे जीपूज्यजीके नाग्रह पूछने पर स्त्नविजयजी हार्ति ण्यतासे बोले कि—यह इत्र इतना कीमती ऐमा सुगन्धि हैं इत्यादि सुनकर कुमतिवश श्रीप्ज्यजीने अतिगर्वसे पंन्याम जीका उपहास्य किया ॥ ९० ॥

यतः—'' पडेते मृर्विचिह्नानि, नवां दुर्वचनं मुर्वे। विरोधी विषवादी च, कृत्याकृत्यं न मन्यते ॥९१॥ यौवनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वमिवविकिता। एकैकमप्यनर्थाय, किं पुनस्तचतुष्टयम् ''॥१२॥ विषयेऽस्मिन् विवादोऽभृत्, पूज्य—पंन्यासयोस्तदा। पूज्येनोक्तं विवादान्ते, मर्भवाक्यं मुधा यथा॥१३॥ विष्टा यदि ते जित्त—भवेत्पूज्यो भवानिष। नविज्ञक्षासमाचार्या—मस्याऽऽनेतुमचिन्तयत्॥९४॥

लेकिन् नीतिवाक्य है कि-अहंकार रखना, मुखसे कुवे चन वोलना, विरोध करना, टण्टा-फियाट करना, और कर्त्तव्य अकर्तव्य नहीं मानना ये छहों मृखोंके चिह्न हैं ॥९१॥ और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निर्विवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या १॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विपयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यामजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीन ज्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो नेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपुज्य वनजा. तव उमी वक्त पंन्यामजीने श्रीपुज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्याटामें लानेवाम्ते मनमें ही शुभ विचाम करलिया ॥९४॥

अपि च-त्रयः स्थानं न सुञ्चन्ति,काकाः कापुरुषा सृगाः।
अपमानं त्रयो यान्ति, सिंहाः सन्पुरुषा गजाः। १९॥
पानीलापं मिषः कृत्वा, सद बुद्ध्या सत्ररोत्तमः।
नतः प्रमोदरुष्यादि -श्रीधनविजयस्मतः । १९६॥
आतोर दिल्रसागातः प्रमोदगर्याद्यः।
भगप्रद्रा गुन्ताः संद्ये तेन स्रोतः । १७॥

११-श्रीपुत्रयपदप्राप्तिजीवसन्त समास्मा नः गरः श्रीपुत्रयात्रास्त्रं सचेत्र सत्त समास्म प्रत्यानस्वेत जिल्लाच स्वरम्ब विलेख रूप

पति मनम साजा 10 को ला व प्रत्यक १८० वर पति पति व विभाग होने पर भी स्थान कर्या पर हा उत्तर

उमकी परिभारे उपने मुले भीर निवासी मुलो ।। दें ।। भीर गर आर हिए पूर्व प्राप्त की पर आ की समानित के कि पर आ की समानित के कि नितास की मानित के कि पूर्व कि पर आ की नितास की मानित के कि पूर्व कि पाने की नितास परिकार की कि पूर्व कि मानित की कि मानित की कि मानित समानित समानित समानित की कि मानित की प्राप्त परिवास की मानित समानित समानित की मानित की परिवास की मानित की म

यतः-'' परेते मुलेतिहानि, गर्या दुर्गयनं मुले। विरोधी विषयारी च, कत्माकत्म न मन्यते ॥९१॥ यांचनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वप्रतिविक्ताः एकेकमण्यन्योग, कि पुतम्त्वपुष्ट्यमः ॥९२॥ विषयेऽस्मिन विवादोः भृतः, एउध-पत्यामयोस्तद्याः पृत्रयेनोक्तं विवादान्ते, मर्भवाक्त्य मुखा यथा॥९३॥ विष्टा यदि ते काक्ति भवत्पुष्ट्यो भवानपि। नविकक्षासमाचार्या-मस्याऽजनेतुमचिन्तयत् ॥९४॥

लेकिन् नीतिवाक्य है कि-अहकार रखना, मुखसे कुवर चन वोलना, विरोध करना, टण्टा-फिमाट करना, और कर्त्तव्य अकर्तव्य नहीं मानना ये छहो मृखोंके चिह्न हैं ॥९१॥ और पुवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निर्विवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या १॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विपयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने ज्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा, तब उसी वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गज्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमें ही शुभ विचार करलिया ॥९४॥

अपि च-ज्ञयः स्थानं न मुज्जन्ति,काकाः कापुरुषा मृगाः। अपमाने ज्ञयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः॥९५॥ वार्ताटापं मिथः कृत्वा, सद्युद्ध्या सन्नरोत्तमः । ततः प्रमोदरुष्यादि-श्रीधनविजयस्सहः ॥ ९६॥ आहोरं विहरन्नागात्, प्रमोदगुरुसन्निधौ । भृतपूर्वश्च वृत्तान्तो. गुर्वश्चे तेन सृदितः ॥ ९७॥

११-श्रीपूज्यपद्प्राप्तिजीवराचतुर्मासी च-

गुरुः श्रीष्ड्यिशक्षाये, संघेन सह संमितम्। कृत्वोत्सवेन शिष्याय. सूरिमन्त्रं वितीर्य च॥ ९८॥

फिर मनमें सोचा कि-काँआ. कायरपुरुष, और हरिण, ये तीन अपमान होने पर भी स्थान नहीं छोहते हैं, लेकिन

और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निर्विवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या ?।। ९२।। उस मौके पर इस इन्नके विषयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने ज्पर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा, तय उसी वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमें ही शुभ विचार करिलया।।९४।।

अपि च-त्रयः स्थानं न सुञ्चन्ति,काकाः कापुरुषा सृगाः। अपमाने त्रयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः॥९६॥ वार्नाटापं मिथः कृत्वा, सद्युद्ध्या सत्तरोत्तमः। ततः प्रमोदरुच्यादि-श्रीधनविजयस्सहः ॥९६॥ आहोरं विहरल्लागात्, प्रमोदगुरुस्तिर्धाः। भृतपूर्वश्च वृत्तान्तो. गुर्वग्रे तेन सृदितः ॥९७॥

११-श्रीपूज्यपद्प्राप्तिजीवराचतुर्मासी च-

गुमः श्रीष्ड्यशिक्षाये, संघेन सए संमितम् । शृत्वोत्सवेन शिष्याय, सृरिमछं विर्तार्य च ॥ ९८॥

फिर मनमें नोचा कि-कौआ, कायरपुरप, और हरिए, ये तीन अपमान होने पर भी न्यान नहीं होर्ने हैं, लेकिन मिंह, उत्तम नम, और हाथी, छोड़ देते हैं, बाम्ते अब मुंबे यहाँ ठहरना योग्य नहीं ॥ ९५ ॥ उसके वाट नम्बेष्ट पंत्यामती सुद्धियो परम्पर वार्नालाप कर श्रीश्रमीद्रुक्तिजी श्रीधनिक जयजी आदि सुर्योग्य यतियोंके माथ ' नाडोल ' आदि पुर श्रामों में विधारकर आहोर विगाजित श्रीप्रमोडमिर सुर्क्जि पास आए, ओर प्रभूत हुल मुसान्त सुरु व संबक्ते अनाडी अच्छी तरहरे कहा ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

गुरुने श्रीपज्यको शिक्षा देनेके लिये श्रीसंवकी संमितिने सुन्दर गीत मंगल ध्वनिके साथ महोन्सव युक्त संवत् १९२४ वैज्ञास्त सुदि ५ वृथवारके रोज-

वेदने अने वेला व्रेट, इकरोत्मवृगीतमङ्गः।
माधवे शुक्तपश्चम्यां, राजेन्द्रस्रिनामतः ९९ युन्मम्
श्रीयशोवन्ति मिहस्तव् – श्रामाधीशो मुटा द्वौ ।
शिविकास् र्यमुख्यादि – यामराणि च स्र्ये ॥ १०० ॥
अथो राजेन्द्रस्रीशो, विचरंश्चाकमाधुभिः ।
माप्तः शंभगढं यातः, फतेमागरसङ्गमम् ॥ १०१ ॥
यतिवर्योऽत्र भृषश्च – कार्यकर्त्रो द्यकारयत् ।
सोत्सवमुपहारं च, ततोऽगाज्ञावरापुरम् ॥ १०२ ॥
तत्र संघश्चतुर्मासीं, भावेनाऽकारयन्मुदा ।
व्याख्यानेऽवाचयत्तेन, पश्चमाङ्गं यथाविधि ॥ १०३ ॥

अपने शिष्यको स्रिमंत्र देकर 'श्रीमद् विजयराजेन्द्रस्रि 'नामसे प्रख्यात किया ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ उसी सुअवसर पर गुरुके प्रभावसे आहोरके ठाछर-'श्रीजसवन्त सिंहजी'
ने सहर्प श्रीपूज्यजीको छढ़ी. चामर, पालखी, स्रजस्यी,
आदि भेटं किये ॥ १०० ॥ तदनन्तर श्रीपूज्य श्रीविजयगजेन्द्रस्रिजी महाराज अपने सुयोग्य यतिमण्डल मह पुर
प्रामादि विचरते हुए मेवाड्देशान्तर्गत 'श्रीशंभूगढ़ 'आए,
पहाँ श्रीफतेसागरजीसे मिलाप हुआ, और यतिवर्यजीने
सोत्सव राणाजीके कामेतीसे भेंट पूजा करवाई । बाद

१-आहोर का िकाना जोधपुरराज्य के प्रथम टर्जिके ताजिमी सरायतों में से एक है-जिसको प्रथम नम्बर का दीवानी फोज-दारी हक, उंका निशान और सोनानियेश का मान शाप्त हैं। इन गादी के साथ ठाकुर जलवतिसहजीसे ही इस ठिकाने का अच्छा सहयोग रहा है। वर्तमान ठाकुर साहब रावतिस्हिजीने भी अपने पूर्वजोके समान आयार्थपद्यवान महोत्स्य पर राये हुए अगणित भावुकों के जानमार की रक्षा का राज्छा पर्वथ विया। समय समय पर स्वयं पधार कर महोत्स्य की शोभाने अन्छी पृद्धि की। आयार्थ शीयतीनद्रसूरिजी महाराजके सहप्रदेशसे सवत् १८९५ वैशाससुदि इसे ११ तक उत्सववे ९ दिनोंने हिसा रोवने, प्रतिवर्ध १ पपरे अमर करने, सदावे हिरे हिरणका शिकार पन्य रसने और प्रतिवर्ध वैशाससुदि १० के दिन हिमा प शिवार पन्द परने की उगरना प्रयट की जो धन्य-वादके लायक हैं।

वन्दाते हुए आपश्री जावरे पधारे । वहाँके श्रीसंघने मार्ग अतीव भावसे आपश्रीका चौमासा करवाया, व्याख्यानाँ विधियुक्त 'श्रीभगवतीस्त्र ' वाँचा ॥१०१-१०३॥

संश्रुत्य यवनाधीदाः, संघाऽऽस्यात्प्ज्यवर्णनम्। प्रश्नोत्तरेण हृष्ट्रस्सन्, सूर्यमुख्यादिकं ददौ ॥१०॥ विहरन् मालवे देशे, ऽनेकाञ्छ्राद्वान् प्रवोधयन्। असौ ज्ञानिकयाभ्याम-मूमुदत्तनमनस्सुधीः॥१०॥

१२-श्रीधरणेन्द्रसूरेः शङ्कासमाधानम्-

तनो राजेन्द्रस्रेस्तु, श्रीपूज्यस्यातिविस्तृता। चतुर्दिश्च महाकीति-भीतः पूज्यो हि तेन सः॥१०६॥ यतयो ! मम पजायां, महाहानिभीविष्यति। किश्च गहर एकस्मि-न्नुभौ सिंही न तिष्ठतः॥१००॥

यहाँ श्रीनपावमाहबने श्रीपूज्यजीका अति राणीय यणन गुनकर उनमे प्रक्ष पृछे । उनके प्रन्युत्तरमे सुद्य होका

र नवाय — प्राणीमात्र में समभाव रखनेवाले आप उसे बटानमा टमार परका आहार ले सकते है या नहीं र

उत्तर -आहार-व्यवहार आचार और लोकमयीहा पा अञ्लिक्वत है। इसका आहार के वजाय विचारके माण अतिक सम्बन्ध है। अन्त्यज्ञ होकरके यदि क्रियाकला<sup>प की</sup> शुद्ध रसता और असदय वस्तुओं को छोड देता **है, व**ह ग्राह्म नवाबसाहबने सूरजमुखी आपदागिरि आदि भेट दिये॥१०४॥
फिर ये बुद्धिविचक्षण श्रीपूज्य मालव देशमें विचरकर अनेक
श्रावकोंको प्रतिबोध देते हुए अपने ज्ञान क्रियादि गुणोंसे
श्रीसंघके मनको खुब ही खुश किया॥ १०५॥

या भेष्टकुलीन से भी अधिक है। उसके घर का आहारादि लेना अनुचित नहीं है। इससे उलटा यदि उचकुलीन होकरके अपने आचार विचार को जुद्ध नहीं रखता तो पतित ही है। उसके घरका आहारादि लेना शास्त्र व शिष्टमर्यादासे निषिद्ध ही समझना चाहिये। तात्पर्य कि धर्ममात्र का ध्येय एक ही है, इस-िच्ये ज्ञातियों के भेद उपभेद उसमे बाधक नहीं है। इस वास्त्रविक उत्तरसे नवाब साहब के हृदय मे नये प्रकार का ज्ञान दीपक अगट हो गया और उन्होंने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की।

दीवान — आपके पास अनेक स्त्रियाँ वन्द्रनार्थ आती हैं ऐसी दशा में आपका मन अचल कैसे रहता होगा ?

उत्तर—मांस—होलुपी जिहा मांसको देराकर हहवाये विना नहीं रह सकती। परन्तु सधे मुसलमान को सूअरके गांस पर घृणा हुए विना न रहेगी। इसी प्रकार हमारी दृष्टी रमणीमात्र मे घृणाजनक वस्तुओं का पुंज देराती है और इसी कारण स्त्रियों के प्रति हमारा मन नहीं लल्याता। अतः हम स्त्रियाँमात्र को चहेन के नमान मानते हैं. आपरी विद्ये ऐसी परिस्थिति मे विकारभावना को स्थान किस प्रवार मिल सकता है, नहीं। इस उत्तर को पाकर दीवानसाहय भी दरे पसल हुए और उपस्थित जनता मे आपकी भूरि प्रशंसा की।

उसके बाट श्रीपूज्य श्रीविजयराजेन्द्रसरिजी महाराज्य चारों दिवाओंमें यदाःकीर्तिका साम्राज्य फैल गया, इसी वे प्राचीन श्रीपूज्य मनमें अत्यन्त ववराये ॥ १०६ ॥ और बोले कि-हे यतियो ! अब मेरी पूजामें वड़ी हानि पहुँचेंगी, क्योंकि-एक गुफामें टो सिंह निवास नहीं कर सकते ॥१०७॥ विमृह्यैवं स सन्धित्सु-ईलं दत्त्वा च प्रेषितौ । यतिमुख्यतमौ सिद्ध-क्वज्ञल-मोनिनामकौ ॥१०८॥ पूज्योदन्तमथाग्रे ता-बृद्तुः संघपूज्ययोः। संघोऽवादीदिदं वाक्यं, मन्ये पूज्यं गुणान्वितम् १०९ नतो राजेन्द्रसृरिं तौ, वन्दित्वैवमधोचतुः। शुभाशुभन्तु गच्छस्य, भवच्छीपंऽस्नि बुद्धिमन्<sup>।११०</sup> यहुनाजानसल्पार्थ, त्वाइजां नैव युज्यते। त्ययैयोन्फुछिना वाटि-र्नाइयते माऽधुना कथम् ११११ च्याई कृतचेताम्म, श्रुत्वा पृज्योऽवगीस्याम्। अनेनोपाधिना ह्यात्मा, स्फुटं मे खिद्यतेऽनिशम् १११

दम प्रकार विचारकर सम्पकी इच्छामे श्रीधरणेन्द्रप्रारि जीने एक रुक्षा देकर अपने यतिश्रेष्ठ सिख्कु शास्त्रजी व मोतीचिज्ञयजीको जावरे भेज ॥ १०८॥ उन दोनाँने खाकर श्रीमंचके आगे श्रीपूज्यका कुल बृत्तान्त कहा, उने सुनकर मंघन यह जवाब दिया कि-हम तो गुणयुक्त श्रीर ज्यको मानते हैं, इन्हें योग्य देखकर माने हैं एवं दूमरेकी

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

तैलादिमर्दनं नैव. सङ्ज्यवहारमाचरेत्। रंक्षेद्धिसकभृत्यादि, न चाधिकतरं तथा ॥ १२१॥

र्भमाश्रमणदानानि, श्रीसंघात्कलहेन च । हठाद् द्रव्यं न गृह्णीयात्, श्रीपृज्येन सुधीमता ॥१२२॥

५-भांग. गाँजा. तमाख् आदि नहीं पीना, रातमें भोजन नहीं करना, त्याग-हीन, कांदा, लग्जनादि खाने- वाले, और न्यिभवार-रक्त ऐसे यतिको भी नहीं रखना । ६-सिवच वनस्पतिको नहीं काटना, दांतोंकी सफाई नहीं करना. कुआ तलाव आदि के कचे जलको नहीं छूना, सदैव उपण जल पीना. कारण विना तैलादि मर्टन नहीं करना, और सबको प्रिय लगे ऐसे उत्तम न्यवहारमें चलना। ७-अधिक नोंकर नहीं रखना, और हिंसकको तो कभी नहीं रखना। ८-अकलमन्द श्रीपूज्यजीको श्रीसंघके पास झगड़े से व हठ से खमासमण, और द्रन्य नहीं लेना।। ११८॥ ११०॥ १२०॥ १२१॥ १२२॥

मोर्ग प्ररूपयेच्छुद्धं, सम्यक्त्वं येन सम्भवेत्। नो शारीशतरङ्कादि-देवनं केशरङ्गनम् ॥ १२३॥

रात्रौ यहिर्न गन्तव्यं, सदा जह्यादुपानहौ । गाथापञ्चराती नित्य-मावत्यीखिलसाधुभिः ॥१२४॥ मुक्तापबारमार्ग हि, कीवल्गी गरि पालांते। इत्यं नवसमाचारी रित्या तस्मे निवलताम ॥१२५॥ नवस्तो जीवमतास्यां, इतं लाह्या समासती।

प्रयादम्यणें हिनले उन्त-स्ताम्यां सम्यम् नितेतिः

पिटन्या ताथ एउगोऽपि, मन्तेना हितकारिकाः। ममाणं मे किलैनाश, स नकार कराखरम्॥ १२७॥

९-म्बगम्की गम्यक्तकी सुद्धि व रुद्धि हो वैगा उप देश देना, शारीपाशा, शतरज आदि रोलना नहीं, केंग रंगना नहीं, रातमें बाहर नहीं तृमना, ज्लं पहिनना नहीं, हमेशा यतियों को ५०० सो माथा ही आयुति करना, अपवाद (कारण) मार्ग को छोड़ कर यदि तुम्हारे श्रीपूज्य इस प्रकार ९ नव समाचारी पालें, पलावे नी उन्हें जाकर निवेदन करो ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ उसके बाट वे दोनीं यति शीघ्र ही इन समाचारियोंका पत्र लेकर श्रीपूज्यजीके पाम आए और उनसे अच्छी तरहमे कुल वृत्तान्त निवेदन किया । वे श्रीपूज्यजी उनको वॉचकर उन्हें हितकारी मात-कर मुझे ये नव नमाचारियाँ मंजूर हैं, ऐसा करकर उस पत्र पर संवत १९२४ मिति माह सुदि ७ लि सही करदी और पार्श्ववर्ती यतिमुख्य पं० ों यतियोंके हस्ताक्षर भी करवा दिये॥ १२६

## १४-पूर्णाभियहे यथाशास्त्रं क्रियोद्धृतिः—

आनावींपाधयेऽदायि हर्षेण सम्मनिस्तथा।
पूर्णोऽभृत्पश्चयपीया-भिग्रहो सद्गुरोरयम्॥१२८॥
इत्थं स्वीकार्य तेनासौ, राजेन्द्रसृरिसद्ग्रकः।
श्रीपृज्यपरणेन्द्रेण. समाचारीर्गणेयतीः ॥१२९॥
वेराग्येण च संघस्य, चारुपार्थनयोत्सवैः।
श्रेष्टैः प्रमोदरुच्यादि-श्रीयनविजयस्समम्॥१३०॥
श्रेपृज्यानि प्रहोक्येव, चाऽऽदिनाथिजनालये।
स्यीस्याशिविका यष्टि-चानराणि सुदातदा॥१३१॥
याणहंनैनिधीलाज्ये, आपाडाऽसिनदिक्तियौ।
यानिवारे खुवेलायां, कियोद्धारं चकार सः॥१३२॥
॥ चतुर्भिः कलायकम्॥

और पूर्व श्रीपूज्यजीने निर्यन्थ जैनाचार्य होनेके लिये साजुमोदन सम्मित भी दी. इधर गुरुमहाराजका कियोद्धार करनेका पाँच वर्षका अभिग्रह भी पूर्ण हो चुका ॥ १२८॥ इस प्रकार श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रिजी महाराजने श्रीपूज्य श्रीधरणेन्द्रस्रिजीको गच्छकी नव समाचारियोंको स्वीकार करवाकर जावरा श्रीसंयकी सुनद्दर प्रार्थनासे वैराग्य युक्त यतिश्रेष्ठ श्रीप्रमोदरुचिजी श्रीधनविजयजी आदि सुनिद्दरोंके

साथ अपनी श्रीपुज्यसंतन्धी छडी, नामरादि कुल नीजीकी ताम्रेपत्र पर नामावली लिराकर प्राचीन शीसुपार्यनाथतीक मंदिरमें लगा और चीजें आदिनाथ के मंदिर में चड़ाकर संवत् १९२५ आपाद् वदि १० शनिवारके रोज महोत्सक साथ श्रभ समयमें कियोद्रार किया ॥ १२९-१३२ ॥ सहस्रवस्तदाऽऽसीद्वे, श्रीसंवानामुपस्थितम्। अवोभूर्वाज्ञयारावः, श्रीसंघमुलस्मभवः ॥ १३३॥ लक्त्वा सर्वभवोपाधि, भृत्वा सत्यमहावती। भव्यानामुपकाराय, स्वविष्यंविचचार सः॥ १३४॥ साम्भोगिकं गुरं किन्द्र, विनासावकरोत्कथम्?। कियोद्धारं स्वहस्तेन, जानशिप समाऽऽगमान्॥१३५॥ खगच्छे गुमसप्ताष्ट-पारमपर्य उपेयुपि। कौञील्यं नियतं सङ्भि-र्युक्रस्यो विधीयते ॥१३६॥

१-वह इस प्रशार है--" जावरानयरे श्रीजिनाय नमः। सवत १८२५ आपाद बिट १० भ० श्रीविजयराजेन्द्रसृरिभिः क्रियोद्धारः कृतः, ते. श्रीआदीश्वरप्रासग्दे राताविवादिवस्तूनि भगवदर्थेऽपितानि। यथा-छड़ी १, चामर २, सूरजमुखी ३, छत्र ४. सुग्वासन ५, ए चीजा भेट कीनी श्रीऋपभदेवजीरे। ए वस्तु माहेसु कोई देवे देवावे, भागे तेहने तथा पत्राने उसेले तेहने श्रीचौबीसीनी आण छ, हमीरविजयना द० छे श्रीहजूर-आदेशात् शुभम्। "





बाद गुरुजी प्रतिग्राम विचरते हुए 'नीमाड ' प्रान्तस्य श्री-क्कसी नगरमे पधारे । यहाँ आसोजी, देवीचन्दजी आदि अच्छे २ पण्डित श्रावक रहते थे, उन्होंने आपश्रीसे पट्-कर्मग्रन्थादिकों के कठिनतर अनेक प्रश्न पूछे उनके उत्तर आपने बड़ी ही सरलतासे दिये ॥ १३९-१४३ ॥

नव्याख्यानेस्नदाचारैः, परीक्ष्याऽमलहेमवत्।
प्रेक्ष्य सद्व्यवहारं ने, अद्धाधिक्यं प्रदक्षिरे ॥१४४॥
यथाविध्यागमस्यैव, नथा आद्धवनानि च।
कल्याणार्थ ननोऽभवत् , जैननार्गानुसारिणः॥१४०॥
व्याख्यानेऽनेन क्रेक्स्यां. सर्वेषां योधवृद्धये।
जिनागमाः समृलार्थाः.सम्यक्ष सर्वेऽपि वाचिनाः१४६
उपादित्य नथा स्थान , लेक्निनास्ने मुना यरा ।
अन्यवापि चकारव, जानवृद्धि वर्षस्येले । १४५

महोत्तम हे प्रश्नित अस्ति आर उनक र नर पिनारो डार्ग त्रेटर १ पूट प्रारंग प्रश्नित स्वक्र ने हेन्द्रे सोनेका तरह दर्ग १ वर्ग व्याप्त के देव रोग स्विधि पूर्वक शुद्र प्रकार के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के स्वाप्त के देव र ने स्वाप्त के देव र ने स्वाप्त के देव र ने स्वाप्त के स्वाप १५-खाचरोदचतुर्मासीतः परं क्रुकसीसंघोपदेशः-

वर्षेऽस्मिन् खाचरोदश्री-संघप्रार्थनया मुदा।
तस्यौ प्ज्यश्चतुर्मास्यां, श्रीसंघोपचिकीरसौ ॥१३९॥
प्राभ्वन् धर्मकार्याण्यु-पदेशादेव सद्गुरोः।
जीर्णानि धर्मधामानि, चोद्धरेग्रुरनेकशः ॥१४०॥
श्रानका धर्मशिक्षां च, श्रद्धारत्नम्रुपागमन्।
गुरुणां वन्दनागाऽऽगुः, श्रावकास्तु सहस्रशः॥१४१॥
गतम्तस्यं स्प्याणां, श्रीसंघेन द्ययीकृतम्।
परा पर्मोद्यान्तरतेन, चक्रेऽन्तेऽष्टाहिकोत्सवम् ॥१४२॥
विद्यस्य प्रतिप्रान्तं, कृकसीपचनेऽप्यगात्।
आसोजी-देविचरद्वादि-श्राद्धाः प्रशोत्तरर्गुरोः॥१४३॥

कियोद्वार करनेक बाद १९२५की सालमें श्रीसंघोषकारी
श्रीमान्द्रसिक्ती खाचरोद श्रीसंघ की प्रार्थनारे चौमार्ग
रात्रिंगद रहा गुरुद कि सदृष्टेशसे यहाँ अनेकानेक धर्मकार्य
रूप, तर्ण मिदर, बमशालादिकों के उद्वार भी हुए। जैन
ना खार्ग बहुतमे श्रावकों को धर्मिशिक्षा न सम्पदन ग्री
र न शाम हुए और आपश्री को वन्द्रन करनेके लिये गे
दक्त सावुक आए। फिर चौमारों के अन्तमें श्रीमंत्री
दक्त अद्वाद महोत्नव किया गया, उसमें बहुत ही धर्मकी
दक्त बहुद, दस चौमारेमें संघक सात हजार रुपये स्पर्व हुए।

बाट गुरुजी प्रतिग्राम विचरते हुए 'नीमाड ' प्रान्तस्य श्री-इकसी नगरमें पधारे। यहाँ आसीजी, देवीचन्डजी आदि अच्छे २ पण्डित श्रावक रहते थे, उन्होंने आपश्रीसे पट्-कमेग्रन्थादिकों के कठिनतर अनेक प्रश्न पूछे उनके उत्तर आपने बढी ही नरहतासे दिये॥ १३९-१४३॥

तर्व्यास्यानेस्तदाचारैः. परीक्ष्याऽमलहेमवत्।
प्रेष्ट्य सर्व्यवहारं ते. अहाधिक्यं प्रदक्षिरे ॥१४४॥
यथाविष्यागमस्येव, तथा आह्रवतानि च ।
याल्याणार्थं नतोऽभृदद्, जैनमार्गानुसारिणः॥१४०॥
व्याल्यानेऽनेन ज्ञ्बेंस्यां. सर्वेषां दोषवृह्यं।
जिनागमाः सग्लार्थाः.सम्यज्ञसर्वेऽपि वादिताः१४६
उपादित्य तथा संघान्. हेन्वितार्रेऽसुना पर्गः।
अन्यत्रापि चकारेवं. ज्ञानगुद्धं वहस्यते ॥ १४६॥

महीत्तम व्याख्यानीके अवणने और उनके राजार-पित्रारे व्यास सुन्द्रर माधुके व्यवतास्की देखका रोह को मीनेकी नरत परीक्षावर नतुन्ते आग्य आदिवानीने अस मदिधि पूर्वक सुद्ध सम्बद्धन के जावत प्रक्षिकी आग किले. यह एक मानकल्पकी विधरतामे कत्पक आद्य देशकाल सुनारी बनावे। पित काप्यांके तम १९६७ एक्यांके के राज् सेमें मद संपक्षी जान तोवेके किले १५ मान विकास के र लिखवाये, इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक स्थानीं में जानबृद्धि की ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

## १६-ग्रुरुनिर्णातनवसिद्धान्त-संक्षिप्तस्वरूपम्-

तस्याऽऽसञ्जयसिद्धान्ता, नितम्तुत्योश्र वन्द्रमम्। अवितनां सुरादीनां, वन्द्रेनं नेव युज्यते ॥ १४८॥ तत्पार्श्वं याचनाऽयोग्या, निषयत्वाज्ञिनागमे। कर्ममान्यो जिनो धम्मों, निराजी मोऽत उच्यते १४९ तुर्यस्तुंत्यां सुतद्रव्य—कान्तादिसुत्वमार्गणम्। पोपधाऽऽवद्यकाटां त—द्वेयं भावस्तवं मदा॥१५०॥ यतोऽस्मिन् तद्विधानेन, जिनाज्ञाभद्भनं भवेत्। विस्तुंतिः सृत्रपंचांग्य—नुसृत्येव पुरातना ॥ १९९॥

## गुरुमहाराजके नव सिद्वान्त थे वे क्रममे ये हे—

- (१) वन्टन जव्ह नमस्कार और स्तवना करने अर्थ में है, इमिलये व्रतीको अव्रती देव देवी आदिका वन्दन करना अयोग्य है और जिनेश्वरोंके स्त्रोमे मनाई होनेसे उनके पास याचना करना भी अनुचित है. इमीलिये जैनधर्म कर्मप्राधान्य, और निराशी ही कहाता है।।
- (२) चौथी थुईमें पुत्र धन रमणी आढि अनित्य पौद्गलिक सुखोंकी याचना भरी हैं. इसलिये वह पौपध,



लिखवाये, इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक म्थानों में जानशृद्धि की ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

१६-गुरुनिणीननवसिद्धान्त-संक्षिप्तस्वरूपम्-

तस्याऽऽसन्नवसिद्धान्ता, नितस्तुत्योश्च वन्दनम्। अत्रतिनां सुरादीनां, वन्द्रेनं नैव युज्यते ॥ १४८॥ तत्पार्श्वे याचनाऽयोग्या, निषधत्वाज्ञिनागमे। कर्ममान्यो जिनो धम्मों, निराजी सोऽत उज्यते१४९ तुर्घस्तुंत्यां सुतद्रव्य—कान्तादिस्युवमार्गणम्। पोपधाऽऽवद्यकादां त—द्वयं भावस्तवे सदा॥१५०॥ यतोऽस्मिन् तद्विधानेन. जिनाज्ञाभग्ननं भवेत्। विस्तुंतिः सृत्रपंचांग्य—नुसृत्येव पुरातना ॥ १५१॥

गुरुमहाराजके नव मिद्वान्त थे वे क्रममे ये हें—

- (१) वन्द्रन जव्द नमस्कार और स्तवना करने अर्थ में है, इमिलये ब्रिनीको अवर्ता देव देवी आदिका बन्दन करना अयोग्य है और जिनेश्वरोके सूत्रोंमे मनाई होनेसे उनके पास याचना करना भी अनुचित है. इसीलिये जैनधर्म कर्मप्राधान्य, और निराशी ही कहाता है।
- (२) चौथी थुईमें पुत्र धन रमणी आदि अनित्य पौद्गलिक सुखोंकी याचना भरी है. इमलिये वह पौषध,

कोई कारण उपस्थित न होने पर द्यान्त और गन्छमर्यादाके विरुद्ध साधु-साध्वियोंको बल्लोंका रंगना और केमरिया आदि रंगीन बल्लों को धारण भी नहीं करना चाहिये। यानि भगवान महाबीरस्वामीके इस द्याननमें विना कारण दैना आवरण करे तो वह द्याल्विरुद्ध (अयोग्य) ही है।

(६) प्रतिक्रमणमें श्रुतदेशी. क्षेत्रदेशी. और भुवनदेशी की कायोत्मर्गमें स्तुति कहना वैसे ही लघुशान्ति. बड़ोगान्ति का पाठ कहना भी अनुचिन है ॥ १५६-१५९ ।

जनशासम्पर्धारयां, एवीचार्यकृतेषु है ॥ सद्भर्येष्वतुपालक्षे स्तद्विभानं हि होपकृत १६०॥ पुनरित पाकिर चातु मीसिकारप्टिकारप्यस्य कान्ते करणे।

सुबनस्ती-क्षेत्रदेश्यो राज्ञाः सुन्सर्ग नेव दोष । १६१।

वधोदि जनगरीया जागी और प्रान्त - विहेत प्रसाधिक प्राक्षिणे जनग एपपाय न तेथिने पन्य करना स्रान्त देग्यकुम ११ त प्रस्ता १ अभिने १ त प्राप्त चानुसामिक और १२ नगर प्रत्यसम्बर्गास पर जा निमिन्न स्वत्यस्य १० ति । अस्तर्यस्य प्रश्तास्य वेहि दोष नहीं ते १६० १६६

सामायिकस्य पातस्य तिवेशास्यातस्यस्य कायेर्यापनिकानित्यं स्विकारीकरोहिनाम

(४) चैत्यवन्द्न किये बाद अक्रम्नवादि प्रसि**ढ पांच** दण्डक यानि-नमुत्युणं०,अन्हिंतचेइ०,लोगस्म०,पुक्सस्वर०, सिद्धाणं वु० तीन श्लोक प्रमाण तीन स्तुतियाँ और प्रणियान-प्रार्थना पाठ जत्र तक कहे जायँ तभी तक जिनमन्दिरमें ठहरूना चाहिये। इसके बाद किसी शुभ कारण वश सविधि अधिक ठहरनेके लिये भी जास्त्रोंकी अनुमित है ॥ १५४ ॥ १५५॥ शास्त्रोक्तया साधुसाध्वीना-मायान्तिमजिनेन्द्रयो। मानोपेनं सदा धार्च, जीर्णप्रायं सिनाम्बरम् ॥१५६॥ वस्त्रवर्ण च कल्कादि-पदार्थेः परिवर्तितुम्। कारणेन यदाज्ञतं, ग्राह्यमेव तदापदि कालेऽस्मिन् कारणाभावा-त्सङ्गिह्यते न तत्। शास्त्रगच्छविरुद्धत्वा-द्रञ्जनं न च धारणम्॥ १५८॥ आर्वर्यके त्रिवेबीनां, कायोत्सर्गे स्तुनेस्नथा। द्वयज्ञान्तिकपाठस्य, विधानं नैव युज्यते ॥ १५९॥

(५) शास्तोक्त प्रमाणसे प्रधम-ऋषभदेव और अन्तिम-वर्धमानम्बामीके जामनमे माथु-माध्वियो को जैमा मिल वैसा मदैव प्रमाणवन्ध, जूनामा, स्वरूप कीमती, इन तीन विशेषणोंसे मफेट वस्त्र ही रखना चाहिये और शास्त्र में रा-जादिकोके उपद्रवादि कारणसे करकादि पदार्थोंसे वस्तका वर्ण वदलानेके लिये जो आज्ञा ही है. वह पूर्वोक्त विपत्ति कार्लमें ही ग्रहण करना चाहिये। लेकिन इस वर्त्तमान समयमें वैमा



तस्मादादौ सुयोगेन, वन्दित्वा विधिना गुरुम्। ततः सामायिकं कुर्या-त्तत्पाठास्सन्ति चाऽऽगमे।१६३।

(७) ऋदिसम्पन्न-राजा, श्रेष्टिनर्य आदि और ऋदि रहित-सामान्य पुरुप आदि इन दोनों श्रानकोंको सामायिक-दण्डकोचारके नाट ही हमेगा इरियानही करना चाहिये। उस कारण प्रथम गुद्ध त्रियोगसे निधिके साथ गुरुको वन्द्रना किये नाट सामायिकटण्डक उचरे, इसलिये जिनागमों उसके पाठ इस प्रकार हैं—

आवश्यकम्त्रमृह्झीका-१ इड्डिपत्तो सामाइयं करें, अणेण विहिणा करेमि भंते ! मामाइयं मावज्ञं जोगं पद्य-क्यामि जाव नियम पज्जुवामामि त्ति काऊण पच्छा ईरियं पडिकंतो वंदिना पुच्छित पदित वा ।

ऋदिपाप आवक सामायिक करें (तो) इस विधि तें (विधिष्वक ) 'करेमि मंते '! इत्यादि सामायिक-पाठ उचरके डिरियावही पडिकमण करें फिर गुरु को वंडन करकें पटे, सूत्रार्थ पूछे या पढें पढावे ॥ १६२-१६३॥

२ श्रीविजयनिंहाचार्यकृत-श्रावकप्रतिक्रमणच्णिं-'वंदिः ऊण य छोभवंदणेण गुरुं, संदिसाविऊण सामाइयमणुकड्डिय (जहा ) करेमि भंते ! मामाइयं (इत्यादि) तओ इंरिया पडिक्समिय आगमणमालोएइ पच्छा जहाजेहं साहुणो वंदिः ऊण पढड मुणइ वा । थोभवन्दन से गुरु को वन्दन करके ' संदिसाउं ' इत्यादि आदेश मांगके 'करेमि भंते! सामाइयं ' इत्यादि सामायिक— दंडक उचरके पीछ इरियाविह पिडकमण करे। फिर आगमन की आलोचना करके यथा ज्येष्ठ साधुओं को बांदकर पुस्तक पढ़े अथवा सुने।।

## ३ श्रावकधर्मविधिप्रकरण---

सामायिकं कार्य श्राद्धैः सदा नोभयसन्ध्यमेव कथं १ विदिधिना खमायमण दाऊं इच्छाकारेण संदिमह भगवन् ! सामाइय मुहपत्तं पिछलेहिमि ति भणियं वीयं खमासमण- पुवं मुहपत्तं पिछलेहिम, खमासमणण सामाइयं संदिगाविय, वीयखमासमणपुवं सामाइयं ठावित्ति वुत्तं खमासमणपुवं अदावणयगतो पंचमंगलं किंद्रुत्ता करेमि मंते! यामाइयं ह्याइ सामाइयमुतं भणइ पच्छा ईरियं पिडियमः।

शावकों को सामायिक नदा करना चारिये, दोनो दाइम ही करना ऐसा नियम नहीं। किस विधिने रिसके उत्तरमें आचार्य विधि दिखाते हैं कि—लगानमण देने 'इच्छाकारेण संदि० सामायिक मुहपित परिटिट्री 'ऐसा बेले, फिर खमानमण पूर्वक मुख्यपिका की प्रक्रियता करके इच्छामि खमा० इच्छावा० सामायिक स्टिनाइ इच्छामि ख० इच्छावा० सामायिक दाला 'इन्हें इस्हें समस पूर्वक अर्ज्ञावनत हो नववार मिनवर 'इन्हें इन्हें सम सामाइयं' इत्यादि सामायिक ख्व करे, किर इत्यादी पिडिकमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं॥ पार्जाद्युपकरणानां, किंकरश्रावकादिभिः। न चाप्युत्थापयेद=पं, प्रकारयेक वासमाम्।।१६४॥ स्यस्थाने च समानीतं, वस्त्रपात्रायनिच्छकः। देशान्तरात्ममानाय्य, ग्रहणं कस्यलादि नो॥१६४॥

(८) अपने म्यत्प भी पात्रादि उपकरण नोकर व श्रावकादि से नहीं उठवाना, एवं उनसे वस भी नहीं भुलताना, अपने निवासम्थान पर लाये हुए वस पात्रादि हेने की इच्छा नहीं रखना, परदेश से कीमती कम्बलादि मंगत्राकर नहीं होना ॥ १६४–१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथांशुके। परिधानं पटोपानत्, नोट्चाटास्येन भाषणम्।१६६। कार्बुररोप्यककेम-युक्तोपनयधारणम् । न च देयं गृहस्थानां, तट्चुत्ताढ्यं कचिद्दलम्॥१६७॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोक्तिन्द्याश्च सर्वथा। हेया भोक्षार्थिनिर्यन्थ-निर्यन्थीनामतोऽनिद्याम्।१६८।

एक ही घरका मदेव आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में साबू मोड़ा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- कमें उथाड़े मुख नहीं बोलना. जोभाप्रदर्शक सोना चांदी बादि धातुके फेम युक्त चन्नमा नहीं लगाना. और सांसारिक ममाचारों से भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये मभी लोकनिन्द्रनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलापी जिनाज्ञा-पालक मभी साधु साध्वियों को नर्व प्रकारसे सदेव न्याग करने योग्य हें॥ १६६-१६८॥

अर्थार्शनां च विम्वानां, नत्सपर्याविधानकम् । जिनागमे च पंचांग्यां, यहुकाः प्रत्यपादि व ॥१६९॥ नत्त्व्यानामनः साक्षात्, भक्तिभावेन स्विह्ननाम्। भद्रकृज्जिनविम्याना-मर्चनादिकमस्ति वे ॥ १७०॥ दत्यं गौलिकसिद्धान्नं, लक्ष्यीद्धत्येह सद्ध्या। निर्नाष्ट्रां स्वयमन्येषां, निनारियपयाष्यसौ ॥१७१॥ श्रीमद्राजेन्द्रस्रीको, मालवादौ नदाचरन्। स्वमान्यं स्थापयामास्त. निर्भात्या विहरन् गुरुः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्बोंका तथा उनकी प्जा-विधि आगम और पंचांगीमें अनेक स्थान पर दिखलाई गई है स्मिलिये जिनप्रतिमाओकी भी भक्तिभाव नहित पूजन वर्धन आदि नाक्षात् जिनेंद्र भगवानके नमान ही प्राणियोंके सन्याण करनेवाले हैं॥

रम प्रवार मौतिक मिद्यानतों को तक्ष्यमे नसकर सङ्

महमार्गे रिसार यामग्रीत पत्र कर, त्र रिसासी परिकाम पत्र रिपार क्यांच कर क्यांच्य पन्त पाइते । पात्रारण क्रियानों, किंक्स्यात करिक्षिः । न पारण्यायोग भे, पत्रा रणत्र सामग्रीत । १९६४।। स्वस्याने व समानीते, प्रत्याप्यायनिराहक । देशात्रसन्यानमानार्य, स्ट्रणं क्षत्रव्यक्ति ने ॥१६४॥

(८) जान राख भी पासारि प्राह्मण नीहर व या हादिने महि उठसाना, एवं उनमें सम भी महि पुळाता, अपने नियामस्थान पर काये हुए उस पासार होने ही उच्छा न पिरपना, परदेश से कीननी करा अदि मेगनाहर नदी होना॥ १८४-१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, शारिष्यतः तथां ग्रोते । परियानं पदोपानतः, नोड्याझस्येन भाषणन् ।१६६। कार्बुररीप्यककंम-युक्तोपनप्यारणम् । न च देषं गृहस्थानां, तड्बृताद्यं कचिद्दलम् ॥१६०॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोकनिन्याश्च सर्वथा । हेषा मोक्षार्थिनिर्यन्य निर्मत्यीनामतोऽनिशम्।१६८॥

एक ही चरका सदेव आहारादि नहीं छेना, विना कारण वस्तों में साबू सोडा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौज भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याल्यान आदि कमें उथाड़े मुख नहीं बोलना, शोभाप्रदर्शक सोना चांदी आदि धातुके फ्रेम युक्त चरुमा नहीं लगाना, और सांसारिक समाचारोंसे भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये सभी लोकनिन्दनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलापी जिनाज्ञा-पालक सभी साधु साध्वियों को सर्व प्रकारसे सदैव त्याग करने योग्य हें॥ १६६-१६८॥

अधाईतां च विम्वानां, तत्सपयीविधानसम्। जिनागमे च पंचांग्यां, बहुद्याः प्रत्यपादि वे ॥१६९॥ तत्त्व्यानामतः साक्षाद्, भिक्तभावेन छाङ्गिनाम्। भद्रकृजिनविम्वाना-मर्चनादिकमस्ति वे ॥१७०॥ इत्यं गौलिकसिद्धान्तं, लक्ष्यीकृत्येद्द साद्विया। तिनीर्षुः स्वयमन्येषां, तितारियपयाष्यस्ते ॥१७१॥ श्रीमद्राजेन्द्रस्रीको, मालवादौ तदाचरम्। स्वमान्यं स्थापयामास, निभीत्या विद्रुपन् गुरुः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्बोंका तथा उनकी प्जा-निधि आगम और पंचांगीमें अनेक स्थान पर दिखलाई गई है इसितिये जिनप्रतिमाओंकी भी भक्तिभाव महित प्जन दर्शन आदि साक्षात जिनेंद्र भगवानके समान ही प्राणियोंके सन्याण करनेवाले हैं॥

रम प्रकार मौलिक मिद्धानतों को रुस्यमें रखकर सद्-

गामाइयं इत्यादि गामापित यत हत, कि कितारी पित्रमण हरे। इत्यादि स्थान २ पर ऐते पने ह पाह है। पात्राच्य हरणानां, कि हर शायकादिनिः। न चाष्युत्यापये द्वयं, प्रचारतंत्रा वासगाम्।।१६४॥ स्यस्याने च समानीतं, वस्त्रपाचाचित्रहुहः। देवान्तरात्ममानाय्य, यत्रणं क्रम्बलादि नो॥१६४॥

(८) अपने मारा भी पाताहि उत्तरण नोहरा श्रावकादि से नहीं उठवाना, एवं उनसे तथ भी नहीं पुलवाता, अपने निवासम्थान पर लाये एए तस पातादि लेने की इन्छा नहीं रराना, परदेश से कीमती कम्बरादि मंगवाकर नहीं लेना । १६४-१६५॥

नित्यपिण्टं परित्यक्तं, क्षारणियट तथां गुके। परिधानं पटोपानतः नो रूचादात्येन भाषणम्।१६६। कार्बुररोप्यकक्रम-युक्तोपनपधारणम् । न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्तादयं क्रचिहलम्॥१६॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोक्तनित्याश्च सर्वेथा। हेया भोक्षार्थिनिर्यत्थ निर्यत्थीनामतोऽनिद्यम्।१६८।

एक ही वरका मदेव आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में माबू मोडा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि

|   | u. |  |  |
|---|----|--|--|
| 5 |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |
|   |    |  |  |

सामाइयं' इत्यादि सामायिक सत्र कहे, फिर इरियानहीं पिडकमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं।। पार्त्राच्युपकरणानां, किंकरश्रावकादिभिः। न चाप्युत्थापघेदल्पं, प्रश्नालयेन वाससास्।।१६४॥ स्वस्थाने च समानीनं, वस्त्रपात्राचनिच्छकः। देशान्तरात्समानाय्य, ग्रहणं कम्वलादि नो ॥१६५॥

(८) अपन स्वल्प भी पात्रादि उपकरण नोकर व श्रावकादि से नहीं उठवाना, एवं उनसे वस्त्र भी नहीं भुलवाना, अपने निवासस्थान पर लाये हुए वस्त्र पात्रादि लेने की इच्छा नहीं रखना, परदेश से कीमती कम्बलादि मंगवाकर नहीं लेना ॥ १६४–१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथांशुके।
परिधानं पटोपानत्, नोट्घाटात्येन भाषणम्।१६६।
कार्बुररीप्यकक्रेम-युक्तोपनयधारणम्।
न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्ताद्यं कचिद्दलम्॥१६७॥
एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोकनिन्दाश्च सर्वथा।
हेया मोक्षार्थिनिर्यन्थ-निर्यन्थीनामतोऽनिद्यम्।१६८।

एक ही घरका सदैव आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में साबू सोड़ा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- कमें उघाड़े मुख नहीं बोलना, जोभाप्रदर्शक सोना चांदी आदि धातुके फेम युक्त चरमा नहीं लगाना, और सांसारिक समाचारोंसे भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये सभी लोकनिन्दनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलापी जिनाज्ञा-पालक सभी साधु साध्वियों को सर्व प्रकारसे सदैव त्याग करने योग्य हैं॥ १६६-१६८॥

अधाईनां च विम्वानां, तत्सपर्याविधानकम्। जिनागमे च पंचांग्यां. यहुद्याः प्रत्यपादि वै॥१६९॥ तत्तुल्यानामतः साक्षाद्, भक्तिभावेन छिद्धिनाम्। भद्रकृष्णिनविम्वाना-मर्चनादिकमस्ति वे॥१७०॥ इत्यं गौलिकसिद्धान्नं, रुक्ष्यीद्धत्येह सिद्ध्या। निर्नार्षुः स्वयमन्येषां. निनार्ययप्याप्यका ॥१०१॥ श्रीमद्राजेन्द्रसूरीको, मालवादां तदाचरन्। स्वमान्यं स्थापयामास. निभीत्या विहरन् गुरुः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्बोंका तथा उनकी प्जा-विधि आगम और पंचांगीमें अनेक स्थान पर दिखलाई गई है इनलिये जिनप्रतिमाओंकी भी भक्तिभाव नित्त पृज्ञन दर्शन आदि नाक्षात जिनेंद्र भगवानके समान ही प्राणियोंके कल्याण करनेवाले हैं।।

र्म प्रशार मौलिक मिदान्तों को तक्ष्यमें स्पर्र मर्-

सामाइयं ' इत्यादि सामायिक ग्रंत करे, किंग् इतिगाती पडिकमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं। पार्जाद्युपकरणानां, किंकरशालकादिनिः। न चाप्युत्थापसेद=पं, प्रजाउसेल ताससाम्।।१६४॥ स्वस्थाने च समानीतं, वस्त्रपात्रास्त्रिनच्छुकः। देशान्तरात्समानाय्य, प्रहणं कस्यलादि नो ॥१६४॥

(८) अपने ग्नन्य भी पातारि उपहरण नोहर न श्रायकारि से नहीं उठवाना, एवं उनमें तम भी नहीं धुलवाना, अपने निवासम्थान पर लागे हुए वस्त्र पात्रारि लेने की इच्छा नहीं ग्यना, परदेश से कीमती कम्बलादि मंगवाहर नहीं लेना ॥ १६४-१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथां गुके। परिधानं पटोपानत्, नोद्याद्यान्येन भाषणम्।१६६। कार्बुररोप्यककंम-युक्तोपनयधारणम् । न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्ताद्वयं कचिद्दलम्॥१६९॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-होकनिन्याश्च सर्वथा। हेया मोक्षार्थिनिर्यन्थ-निर्यन्थीनामतोऽनिराम्।१६८॥

एक ही घरका मदेन आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में माबू मोड़ा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- उपाध्यायके साथ तीन चार शुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रप्रमाणोंसे इस प्रकार जवाव दिये कि तृतीय – श्रीपंचाशकटीकामें चैत्यवन्दनिविध तीन स्तुतिसे कही है, चौथी शुइको 'किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

१-श्रीमान् हरिभद्रसूरिकृत-तृतीय पंचाशक ' और उस पर गीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज श्रीकपूरिवजयजीने विक्रम सं० १५७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ट ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पक्षपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार स्तुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हैं-

- (१) शीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्क्रष्ट मध्यम अने जपन्य रूप त्रण भेदे, मुद्रा विधानवडे विशुद्ध एवं " चेत्य-वंदनविधिनं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीश.
- (२) एक नमस्कार (स्तुति) वड़े जघन्य चे० जाणवुं. "अरिहत-पेट्याणं," स्ववंटक पछी एक स्तुति कहेवा वडे अथवा शकस्तवः अरिहंतचेइआण, होगस्म. पुक्तरवर० अने सिद्धाणं० रूप पाच पंटको अने प्रमिद्ध चार थोएओ वडे मध्यम चे० जाणवु, न म स्टिष्ट पेट्य० प्रमिद्ध पांच दंटको साथे प्रणस्तुतिओ तथा जय पीयरायना पाटथी थाय हे ( चतुर्थ स्तुति अर्वाचीन ज हे )

बुद्धिसे स्वयं तिरने और अन्योंको तारने की इच्छासे उन सिद्धान्तोंका आचरण करते और विचरते हुए निर्भयतासे विश्वोपकारी गुरुमहाराज श्रीमद्विजयराजेन्द्रमूरीश्वरजीने मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि देशोंमें स्वमाननीय सिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

## १७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-

अथाऽभ्वन् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहरोः।
राँनेंपुर्या च सत्पुर्या, पुरे राँनेंगढेऽपि वै ॥ १७३॥
राँनपुर्या पुनस्तम्यां, स्तृतिचर्चात्र चाजनि ।
जवेरसागरेः सार्थ, वालचन्द्रेश्च वाचकैः ॥ १७४॥
श्रीपत्राशकरीकायां, त्रिस्तृतिर्विधिनोदिता ।
नवीनेव स्तृतिस्तुर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल ॥ १७५॥
त्रिस्तृत्येव मता चेत्ये, चात्कृष्टा चेत्यवन्दना ।
जयन्यमन्यमां भेदो, ह्यताविध प्रदर्शितां ॥ १७६॥
स्पर्धाकृता तथा चेवं, श्रीपश्चाशकदिष्पने ।
श्रीवृहत्कत्य साष्येऽपि, ह्यवहारसुभाष्यके ॥१९९॥

फिर सात १९२६ का चौमासा रतलाम, १९२८ राजगट, और १९२९ का चौमासा रतलाममे हुआ, इस चौमासेम सवर्गा जवेरसागरजी और यति बालचन्द्रजी उपाध्यायके साथ तीन चार धुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रमागोंसे इस प्रकार जवाव दिये कि - तृतीय -श्रीपंचांशकटीकामें चैत्यवन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही है, चौधी धुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

१-शीमान् हरिभद्रसूरिकृत-हतीय पंचाशक ' और उस पर शीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्नर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विक्रम त० १९७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेत्रा-उपासनाविधि' नामक पुरतकके पृष्ट ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पक्षपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार स्तुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हैं-

- (१) श्रीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्कृष्ट मध्यम अने जधन्य रूप त्रण भेदे. मुद्रा विधानवड़े विशुद्ध एवं " चैत्य-वंदनविधिनं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीजा.
- (२) एक नमस्कार (स्तुति) वड़े जघन्य चै० जाण वुं. "अरिहत-चेर्याणं," रूपदंडक पटी एक स्तुति कहेवा वडे अथवा शकस्तव, अरिहंतचेइआणः लोगस्स, पुक्त्यरवर० अने सिद्धाणं० रूप पांच गंटको अने प्रसिद्ध चार थोइओ वडे मध्यम चै० जाण वु, तथा उत्पृष्ठ चैत्य० प्रसिद्ध पांच दंहको साथे चण स्तुतिओ तथा जय चीयरायना पाठधी थाय छे (चतुर्थ स्तुति अर्वाचीन ज छे)

बुद्धिसे स्वयं तिरने और अन्योंको ताग्ने की इच्छासे उन सिद्धान्तोंका आचरण करते और विचरते हुए निर्भयनासे विश्वोपकारी गुरुमहाराच श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीखरनीने मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि देजोंमें स्वमाननीय मिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

## १७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-

अथाऽभृवन् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहुरोः। र्रेनेंपुर्या च सत्पुर्या, पुरे राजेंगंढेऽपि वै ॥ १७३॥ रेंतेंनेपुर्यो पुनस्तम्यां, स्तुतिचर्चात्र चाजनि । जबेरसागरैः सार्घ, वालचन्द्रेश्च वाचर्कः ॥ १७४॥ श्रीपञ्चाजकटीकायां, त्रिस्तुतिर्विधिनोटिता। नवीमैव स्तुनिस्तुर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल ॥ १७६॥ त्रिस्तुत्यैव मता चैत्ये, चात्कुष्टा चैत्यवन्दना। जघन्यमध्यमौ भेदौ, ह्येनात्रपि प्रदर्शिनौ॥ १७६॥ स्पष्टीकृता तथा चैवं, श्रीपञ्चाज्ञकटिप्पने। श्रीवृहत्कलपभाष्येऽपि, व्यवहारसुभाष्यके ॥१९९॥ फिर संवत् १९२६ का चौमासा रतलाम,

राजगढ, और १९२९ का चौमासा रतलाममें हुआ, इस चौमासेमें संवेगी जवेरसागरजी और यति वालचन्द्रजी उपाध्यायके नाथ तीन चार धुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने नास्त्रमाणोंसे इस प्रकार जवाब दिये कि - तृतीय -श्रीपंचीशकटीकामें चेत्यबन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही है, चौथी धुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

६-शीमान् ह्रिभद्रस्रिक्त-तृतीय पंचाशक ं और उस पर शीमान् अभयदेवस्रिक्त-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विकम स० १९७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ठ ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पश्चपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार स्तुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हें—

- (१) श्रीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्कृष्ट मध्यम अने जघन्य रूप जण भेदे, मुद्रा विधानवडे विद्युद्ध एवं "चैत्य-वंदनविधिनं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीश.
- (२) एक नमस्कार (खुति) बड़े जघन्य चै० जाण हुं. "अरिहत-चेइयाणं," रूप दंडक पछी एक स्तुति कहेवा बड़े अथवा शक्तस्तव, अरिहंत चेइआण, होगस्स, पुक्खरवर० अने सिद्धाणं० रूप पांच दंडको अने प्रसिद्ध चार धोइओ बड़े मध्यम चै० जाण हु, तथा उत्कृष्ट चेत्य० प्रसिद्ध पाच दंडको साथे त्रण स्तुतिओ तथा जय वीयरायना पाठधी थाय छे (चतुर्थे स्तुति अर्वाचीन ज हे)

युद्धिसे म्वयं तिरने और अन्योंको तारने की इच्छासे उन सिद्धानतोंका आचरण करने और निचरते हुए निर्भयतासे विश्वोपकारी गुरुमहाराज श्रीमद्धिजयराजेन्द्रसूरिश्वरकीने मारुवा, मारवाड़, गुजरात आदि देशोंमें स्वमाननीय सिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

१७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-अथाऽभृवन् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहुरोः। र्रेनेंपुर्या च सत्पुर्या, पुरे राजेंगढेऽपि वै ॥ १७३॥ रेंतेंनेपुर्या पुनस्तम्यां, स्तुतिचर्चात्र चाजनि । जवेरसागरैः सार्घ, वालचन्द्रैश्च वाचकैः ॥ १७४॥ श्रीपश्चाज्ञकरीकायां, त्रिम्तुतिविधिनोदिता ! नवीनेव स्तुतिस्तुर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल त्रिस्तुत्यैव मता चैत्ये, चेत्कुष्टा चैत्यवन्दना। जघन्यमध्यमौ भेदौ, ह्येनाविप प्रदर्शिनौ॥ १७६॥ स्पष्टीकृता तथा चैवं, श्रीपश्चात्राकटिप्पने। श्रीवृहन्कलपभाष्येऽपि, व्यवहारसुभाष्यके ॥१७॥

फिर संवत् १९२६ का चौमासा रतलाम, १९२८ राजगढ, और १९२९ का चौमासा रतलाममें हुआ, इस चौमासेमें संवेगी जवेरसागरजी और यति बालचन्द्रजी उपाध्यायके साथ तीन चार शुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रमाणोंसे इस प्रकार जवाब दिये कि - तृतीय -श्रीपंचाशकटीकामें चैत्यवन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही हैं, चौथी शुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की हैं।

१-श्रीमान् हरिभद्रसूरिकृत-तृतीय पंचाशक ं और उस पर शीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका जपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विकम सं० १९७३ की मालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधिं नामक पुस्तकके पृष्ठ २३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योंकी त्यों वांचकर निष्यक्षपानी सज्जनगण प्राचीन अर्वाचीन तीन चार स्तुनि करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करमकते हैं—

- (र) रीव रैमानस्य मीत नावयी ननस्तार तरी उत्तृष्ट मधार अने जयत्य क्षर पण नेते गढ़ विश्वनवद वेदाद एवं । च र वेदनविभिन् स्थलप (न १९४०) स्तीदा

अर्थात् चैत्यमें उत्कृष्ट चैत्यवंदना तीन स्तुतिसे ही बतलाई है, और जघन्य मध्यमभेद भी वतलाये हैं।

तेमज वीजा आचार्यो एम कहे छे के पांच शक्ततवना पाठ्यु-क्त चैत्य० संपूर्ण कहेवाय. मतलव के पीपवादिकमां आवक्ड जे चैत्य० प्रचलित छे ते उत्कृष्ट,, अने प्रतिक्रमण समये जे चैत्य० विधि प्रचलित छे ते मध्यम चैत्य० जाणवुं. ते पण 'पांचे अभिगम ' 'त्रण प्रदक्षिणा ' तेमज पूजादि विधान सहित करवुं. एवी रीते चैत्यवंदना त्रण प्रकारे समजवी (ये दरेकना पाछा त्रण त्रग भेद थइ शके छे)

- " अथवा प्रकारान्तरे तेना चण भेद वतावे छे"
- (३) अथवा मामान्य रीते अपुनवैधक विगेरे योग्य जी-वोना परिणाम विशेष अथवा गुणस्थानक विशेषथी सर्वे जन-न्यादि प्रकागवाली चेंत्यवदना त्रण प्रकारे जाणवी. एटले अपुन-वैधकने जघन्य, अविरित सम्यग्दृष्टिने मध्यम, अने विरित्वंतने टत्कृष्ट, अथवा अपुनवैधक प्रमुख दरेकने पण परिणाम विशे-पथी ने त्रणे प्रकागनी चैत्य० जाणवी।

और श्रीआत्मारामजीकृत—जैनतत्त्वाद्र्श में भी जिनमंदिर में तीन स्तुतियाँ करने का ही माफ २ लिखा है, पृष्ठ ४२३, पंक्ति १४, परिच्छेद ९ वें और यह प्रन्थ सवत् १९५६ की माल भावनगर में लपा है। इसी प्रकार पंचागकेटिप्पनमें, यृहत्कैल्पभाष्यमें, और व्यवैहारमाष्य टीका आदि आगम और प्रमाणिक जैनाचा-योंके मान्य अनेक ग्रन्थोंमें प्राचीन कालसे आत्मावलम्बी भवभीरु प्राणियोंके लिये निरवद्य क्रियाओंमें तीन धुई करने का ही विधान है। ॥ १७३॥ १७७॥

१—व्यवहारभाष्ये स्तुतित्रयस्य कथनात् चतुर्थस्तुति-रवीचीना, इति गृहाभिसन्धिः। किन्न नायं गृहाभिसन्धिः, किन्तु स्तुतित्रयमेव प्राचीनं प्रकटमेव भाष्ये प्रतीयते। कथिमिति चेत्?, हितीयभेदव्याख्यानायसरे 'निस्मकढं' इति भाष्यगाथायां ' चेइए नव्वेहिं शुइ तिण्गी ' इति स्तुनित्रयस्येव प्रहणात्, एवं भाष्यद्वयपर्योहोचनया स्तुतित्रयस्येव प्राचीनत्वं, तुरीयस्तुतेरवी-चीनस्विनिति।

२-चनुर्थरत्ततिः फिलावीचीना, किमित्याह-उत्कृष्यत इति उत्कर्षा-उत्कृष्टा । इद च व्यारव्यानमेके---

तिण्गी वा कहुइ जाव, थुइओ तिसिलोइया । ताव तत्थ अणुजाय, कारणेण परेण वि ॥ १ ॥

f

इत्येता कल्पभाष्यगाथा, 'पणिहाणं मुत्तसुत्तीए 'इति वचन-माभित्य कुर्वेन्ति ।

३—शुतस्तवानन्तरं तिस्रः स्तुतीस्त्रिश्नोकिकाः श्लोकत्रयप्र-माणा यावत्कुर्वते, तायत्तत्र चैत्यायतने स्थानमनुद्धातं, कारणव-शात्परेणाष्युपस्थानमनुद्रातिमिति । अर्थात् चैत्यमें उत्कृष्ट चैत्यवंदना तीन स्तुतिसे ही बतलाई है, और जघन्य मध्यमभेद भी वतलाये हैं।

तेमज बीजा आचार्यो एम कहे छे के पांच शक्ततवना पाठकु कत चैत्य० संपूर्ण कहेवाय. मतलब के पीपधादिकमां आजकल जे चैत्य० प्रचलित छे ते उत्कृष्ट,, अने प्रतिक्रमण समये जे चैत्य० विधि प्रचलित छे ते मध्यम चैत्य० जाणवुं. ते पण 'पांचे अभिगम '' त्रण प्रदक्षिणा ' तेमज पूजादि विधान सिंहत करवुं. एवी रीते चैत्यवंदना त्रण प्रकारे समजवी ( ये दरेकना पाछा त्रण त्रण भेद थइ शके छे )

" अथवा प्रकारान्तरे तेना त्रण भेद वतावे छे"

(३) अथवा मामान्य रीते अपुनर्वधक विगेरे योग्य जीन्योना परिणाम विद्याप अथवा गुणस्थानक विद्यापथी सर्वे जपन्यादि प्रधारवाली चेत्यवदना त्रण प्रकारे जाणवी. एटले अपुनर्वयक्ते जपन्य, अविरति सम्यग्हष्टिने मध्यम, अने विरतिवंतने उत्पृष्ट, अथवा अपुनर्ववक प्रमुख दरेकने पण परिणाम विशेष्य प्रवी ने त्रणे प्रधारनी चैत्यव जाणवी।

और श्रीआत्मारामजीकृत-जैनतत्त्वाद्यों में भी जिनमंदिर में तीन स्तुतियाँ करने का ही साफ २ लिगा है, पृष्ठ १२३, पंकित १४, परिच्छेद ९ वें और यह प्रनथ सवत् १९५६ री साल भावनगर में छपा है। श्रीभगवतीसत्र के द्वितीय शतक के पांचवें उद्शा में

, लिखा है कि— असहिज-देवा-ऽसुर--नाग-सुवण्ण-जन्त्व-र्क्लस-किन्नर-किंपुरिस-गरुल-गंघव्य-महोरगादिएहिं, णिगांथाओ पावयणाओ अणतिकमणिजा " टीका-असहि-ज्जेति-अविद्यमानं साहाय्यं परसाहाय्यकम्, अत्यन्तसमर्थ-्त्वाद् येपां ते, असहाय्यास्ते च देवादयश्च रेइसि कर्मधारयः १, अथवा व्यस्तमेवेदम्, तेन असाहाय्याः आपद्यपि देवा-दिसाहायकानपेक्षाः, 'स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भोक्तव्यम् ' इत्यदीनमनोवृत्तय इत्यर्थः २, अथवा पाखण्डिमिः प्रारव्धाः सम्यक्तवाविचलनं प्रति न परसाहायकमपेक्षन्ते. स्वयमेव तत्प्रतिघातसमर्थत्वात्, जिनज्ञामनात्यन्तभावित्वाचेति ।

ऊपरके पाठकी श्रीअभयदेवस्रिजी महाराजने तीन प्रकार की ज्याख्या की है। प्रथम ज्याख्यामें उम तुंगिया नगरीके श्रावक अत्यन्त शक्तिशाली होनेसे टेव. असुर-नाग, सुवर्ण, यक्ष-राक्षम-किन्नर-किंपुरुष, गरुल-सुवर्णकुमार, गंधर्व और महोरग आदि देवसमृहसे नहीं चल मकने। द्वितीय व्याख्या में उन देवतादिकसे आपित कालमें भी सहायता नहीं चाहते, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म अपने को ही भोगना चाहिये, अतएव वे अपनी दीनता किसीको नहीं चतलाते। तृतीय ज्याख्यामें पाखंडी लोग कितना ही क्यों न सतावें श्रीसंघाचारभाष्यस्य, बृत्ताविष तथैव च। आवद्यकस्य चृण्याँ वे, बह्वागम-प्रकीणयोः॥ऽ विधानं जिस्तुतीनां भोः!, सृक्तमेव पदे पदे। तुर्यस्तुतेविधानं तु, कारणनाऽपुराननः ॥१९९ निषिद्धं सर्वथैवास्ति, भावानुष्टान आगमैः। वन्द्या असंयता नैवा-ऽग्राह्या देवसहायता॥१८०॥

संघाचारभाष्यकी द्वत्तिमं, आवश्यकच्णिमं, इम प्रकार वहुत आगम व प्रकरणोंमं तीन स्तुतियोंसे चैत्यवंदनका विधान स्थान स्थान पर कहा है। तुर्यस्तुतिका करना पाश्रात आचार्योंने आचरणा व कारणसे वतलाया है, और भावां छानमें अर्थात् सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध आदि निरवद्य धर्म कियामें चौर्था थुइ करना आगमोंने साफ मना की है, जैसे कि—असंयंत—अत्यागी वन्दन करने योग्य नहीं, और देवदेविं की सहायता भावस्तवमें कभी नहीं लेना चाहिये १७८-१८०

१—चेत्यवन्द्नान्ते शकस्तवाद्यनन्तर तिस्रः स्तुतयः श्रोकः त्रयप्रमाणाः प्रणिवानार्थ यावत्कथ्यन्ते प्रतिक्रमणानन्तरमङ्गल्यं स्तुतित्रयपाठवन् तावचैत्यगृहे [स्थानं] साधूनामनुज्ञातं, निष्कारं न परत इति ।

२-श्रुतकेवलिश्रीभद्रवाहुस्वामिविरचितायामावद्यकिर्वौ-

<sup>&</sup>quot; असजय न वदिज्ञा, मायरं पियरं सुयं। सेणावई पसत्थार, रायाणी देवयाणि च "॥ १॥

तरुशेणी शुभा भाति, वन्यचौरादिसंकुले।
तत्राऽरण्ये तपश्चके, धोरं पष्टाष्टमादिकम्॥१८५॥
शर्वर्या पौपमासेऽस्थात्, कायोत्सर्गिकसुद्रया।
तथैवाऽऽतापनां चके, तप्तवालुकिलोपरि ॥१८६॥
काश्चित्तलुलनां पाश्चं, श्रीधनविजयोऽपि सः।
शिष्यज्येष्ठोऽकरोद्विद्वान्, यथाञात्तयात्मसाधनम्
रजन्यामेकदा तत्र, जन्यः सार्ध च ठवकुरः।
वीध्योत्सर्गस्थमेनं हि, तरुमुले विनाऽश्चलम् ॥१८८॥
नतोऽणुच्छत्ममन्देह-स्त्वं कोऽरे! विकटे वने।
मानवृत्त्या गुरुस्त्वस्थात्, ज्यमध्यानं विनोत्तरम् १८९

एक समय गुरुमहाराज विचरत हुए मोदरा ग्राम पथार.
वहाँपर दुष्ट श्वापदो और भौरादिकोसे प्याप्त वनक अन्दर
आजापुरी दवीरु मान्दर समीप रमणीय प्रशेचित पनि
गौरित है। उसी तनम गुरुनीन बन्ध न्या अण्य बहत
कठिन तप किया। एवं उन्त पीप मान्यत राजम द्या प्रमा
मुद्राम प्यानम खहे । और उन्हारम प्रनम द्या हर्ष व विलाक उपर बात यन। यन । एवं तप प्रमम ल जिल्मोम बहे और विद्वान श्रीधन (वन्य वन्य प्रमम ल आत्मसुधाराको गुरु जसा वह तनन वन्य वन्य वस्त प्रमा प्राम स्थानको गुरु जसा वह तनन वन्य वस्त प्रमा प्रमा पण्यु महत्व र व ता व त्रव हा हा हा ता ता है। है। व है

१८—मोदराम्यामे उगमे चोरतपस्या— अन्यदा मोदराग्रामं, विहरतागतो गुरुः । आज्ञापुर्या गुहाऽभ्यणें, देवयाध्यास्वनान्तरे ॥१८४॥ तरुश्रेणी ग्रुभा भाति, वन्यचौरादिसंकुहे। तत्राऽरण्ये तपश्चके, धोरं पष्टाष्टमादिकम् ॥ १८५॥ शर्वर्या पौषमासेऽस्थात्, कायोत्सर्गिकमुद्रया । तथैवाऽऽतापनां चके, तप्तवालुजिलोपरि ॥ १८६॥ काञ्चित्तत्तुलनां पार्श्वे. श्रीधनविजयोऽपि सः। शिष्यज्येष्टोऽकरोहिद्वान्, यथाशस्यात्मसाधनम् रजन्यामेकदा तत्र, जन्यैः सार्ध च ठक्कुरः। वीं एयोत्सर्गस्थमेनं हि, नरुष्ठे विनाऽश्रहम् ॥१८८॥ तनोऽपृच्छत्ससन्देह-स्त्वं कोऽरे! विकटे वने। मौनवृत्त्या गुरुस्त्वस्थात् . गुमध्याने विनोत्तरम् १८९

एक समय गुरुमहाराज विचरते हुए मीटरा ग्राम पधारे. वहाँपर दुष्ट श्वापदो और वौरादिकोमें न्याप्त वनके अन्दर आजापुरी देवीके मन्दिर ममीप रमणीय वृक्षींकी पंक्ति शोमित है। उसी वनमें गुरुजीने वेला नेला आदि बहुत कठिन तप किये। एक यक्त पोप मामकी शतमे कायोत्मग मुद्रासे ध्यानमे खडे थे, और उत्हालेमें दिनमें तभी हुई रेती व जिलाके ऊपर आतापना लेने थे. एक नफ. पाममे न शिष्योमे यह और विद्वान श्रीधन(रजयजी मी यधार्शान आत्मसुधाराकी गुरु जेमी कुछ तुलना करने थे। एक वक्त वहाँ जानके माध एक ठाडुर आया वृक्षके नीचे यस रहित कायोत्मगम्य उन गुरुको देखका वह मनदह युक्त ६.

लगा-अरे ! इस भयंकर वनमें अकेला तं कीन है <sup>१</sup> परन्तु गुरुदेव नो उत्तर दिये विना ही अपने मीनगृति में युर्व ध्यानमें अकेले खड़े थे ॥ १८४-१८९ ॥

सोडनार्यः नज्ञमुत्पादा, मारणाय प्रवानितः।
पार्श्ववर्त्तिम्बज्ञिष्येण, नदेवामो निवारितः॥१९०॥
रेड्च मे गुरवङ्गेते, कुर्वन्तात्ममुमाधनम्।
ततो मत्वा चमत्कारं, पादपग्रं ननाम मः॥१९१॥
भ्यो भयो निजागांसि, क्षमियत्वा च तत्क्षणम्।
मदिरामांसयोर्छभे, नियमं ज्ञिष्यिज्ञा ॥१९२॥
गुरुशिष्यौ ततो नत्वा, स्वस्थानं उत्कुरोडगमत्।
एवं तत्र कियन्मासान, तपस्यां विद्ये गुरुः॥१९३॥

थोड़ी देरके वाद वह अनाडी तो खा लेकर मारने दौड़ा, उमी वक्त उमको निकटवर्ता उनके जिप्यने मेक दिया, और वोले कि – अरे ठाकुर ! यहाँ मेरे गुरुमहाराज आत्मसाधन करते हैं, यह सुनते ही उमने आत्मामे वड़ा चमत्कार मानकर गुरुके चरणोंमें धोक देकर नमस्कार किया और वार वार अपने अपराधको क्षमाकर चेलाक मदुपदेशसे मदिरा मांसका त्याग लेकर गुरु–शिष्यको नमस्कार कर अपने स्थान पर गया। इस प्रकार गुरुमहाराजने मोदरा प्राम के वनमें कड़एक माम तक वड़े वड़े तप किये॥ १९०-१९३॥

## ६२-तिथोडप्रितित्रेस्परोपरेश । ना न -

जालेक पन्न दश सम्मार्गन प्राप्तिक क्षेत्रा क्षेत्र शुक्त । प्रसार स , वर भाषित्सम् । स्वार्थितः manifer a men and a second of the

क्रास्त्रहरू । स

गत्रायमे भी मृत्य ग्रेणां ता का ग्राचा था, श्री मुलंबे महीं में रेडिंग रेडिंग महीं महीं महीं है । वा बच्चे मि निक्षी चना का ग्राच मी देश कर्या ।। १९७ १९८॥ सामग्रे महीं प्राची महीं का क्रिया मार्थ कर्या ग्री प्राची के क्रिया मार्थ के मिलंबे हैं। क्रिया महिला क्रिया चार्च क्रिया

मंतन १९२४ गामन, १९०६ गाम, १९३६ भीन माल, १९३७ जिस्मान, १९३८ ता धिमानपुर, १९३६ कहमी, १९३० गाममान, जोर १९४१ का नीपामा अम अमदास्तरभे गाम, त्यम जात्मायमानीक गाम पर आम बहुत चर्ना हुई, तह उस समयोक भागानपुर नामक पर्मे जिज्ञासुओं की जानलेना सहिर, एवं जिन्नआसनकी उन्नी मी बहुन हुई।। १९९ २००॥

२०-तीर्थम्थापनं कोशनिर्माणारंमश्र-राजदुर्गनिवामी यः, मंववीतिपदान्तितः। दछातनुज-तृणाक्यो, बृद्धमाग्वादवंशजः॥२०१॥ साफल्याय स्ववित्तस्य, गुरूणामुपदेशतः। नृणां मिद्वादितीर्थस्य, दिश्ययात्राचिकीर्षया॥२०२॥ क्यातं मोहनखेडाक्यं, तीर्थस्यापनमातनोत्। पूर्णवेदंनवंकाव्दे, सप्तम्यां मार्गशिर्षके॥२०३॥

| * |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | ~ |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

सन्तर्भानं भेर पन्तर स्थार्या स्थार्थ वर्ष और मुख्यार पर्ने स्ट्रेंग में स्वार्थ प्रार्थ न वर्ष्यपूर्वित विक्रा बनाका पार सी वर्ष्या के बाद में १४० १९४१ सन्दर्भ जन्मपा, कीवार के बाद में शिक्यारी फ्रान्यां स्ट्रांग, ज्यार को व्यवस्थानी प्रारंथित १९१ ध्यारमासंघर स्वां भूष, स्वां सावित को स्थार्थ १९१ सन्दर्भ विनाय तथा । जन लेगा चारा हुने १९१

मंत्र १९०४ महम् १९०५ महाना, १९४८ तीव माल, १९३० (प्रत्मक, १९३८) ॥ श्रम् १९३९ इस्मी, १९४० मनमह्, तो १८५४ मह तोमणा अप अमझारमे हता, उनमे ता मागम तोभ नात पर और महत स्तो हर, तह हा नापत्र भावत्व भावत्व नामक पर्मे जिज्ञासुको को तान हमा तार्ति, जा दिन्धानन की उन्नी

२०-तीर्थम्थापन कोजिनमीणारभश्र-राजदुर्गनिवामी य , सप् गीतिपदान्तित । दहातनुज-तृणारची, वृद्धामवादवज्ञाः॥२०१॥ साफल्याय स्वित्तस्य, गुरूणामुपदेज्ञातः। नृणां सिद्धाद्वितीर्थस्य, दिद्ययात्राचिकीर्पया॥२०२॥ ख्यातं मोहनखेडाल्य, तीर्थस्यापनमातनीत्। पूर्णवेदनवकाव्दे, सप्तस्या मार्गजीर्पके ॥२०३॥

और पीप सुदि सप्तमी के रोज देवगुरुके दर्शनार्थ हजारी यात्री आते हैं। इस पंचम कालमें यथार्थ सुरिगुण युक्त उन गुरुमहाराजको में युगप्रधानरूप मानता हूँ। फिर संवत् १९४२ का चौमासा धोराजीमें, १९४३ धानेरामें किया। वहाँ के बड़े बड़े श्रावक आज दिन पर्यन्त गुरुको याद करते हैं। १९४५ वीरमग्राम (गुजरात) १९४६ सियाणा (मारवाड़) में चौमासा हुआ । इसमें 'अभिधानराजेन्द्र कोपका काम ग्रुरू हुआ, और १९४७ वालोतराके गुड़ामें अत्यानंद पूर्वक चातुर्मास पूर्ण हुआ। एवं जहाँ जहाँ गुरुमहाराज पधारे वहाँ वहाँ धर्मकी अतीव बृद्धि हुई ॥ २०४–२०९ ॥ २१ सिद्धाचलगिरनारादितीर्थवन्दितुं संघनिर्गमः च्याख्याने च थिरापद्रे, पश्चमाङ्गमवाचयत् । विध्युत्सवैश्च संघोऽत्रा-ऽश्रौषीत्प्रश्नोत्तरार्चनैः॥२१०॥ आसन् पोडगसाध्व्यश्चे-कादग्रमुनिपुङ्गवाः । उद्यापनमभूतिसद्ध-चक्रस्य विंठातेस्तथा शरीरादेरनिलत्वं, लक्ष्म्यास्त्वस्ति सुचापलम् । सोऽन्ते चोपदिशेत्संघं, शास्त्रैयीत्राफलं महत्॥२१२॥ आरंभाणां निवृत्तिद्रीविणसफलता संघवात्सल्यमुबै-नैंर्मल्यं दर्शनस्य प्रणियजनहितं जीर्णचैत्यादिकृत्यं। तीर्थोन्नत्यं जिनेन्द्रोदिनवचनकृतिस्तीर्थकृत्कर्मवन्धः, सिद्धेरासन्नभावः सुरनरपदवी तीर्थयात्राफलानि२१३॥

grant the contract of the second second للمستشار المنا وهند للرساءين المتاء والماران والماران والمناط for a figure to the contract of the first that the first and the first and the forest and the first Attained the months of the fails ! Printer. Tenfeber gege benif, einig भारतीय करें। अन्यों कल कार है। और हमसोस सीबेन भारते राष्ट्र हार इत्तारे सि हिन्ही रेपवारे सद <sup>भारती</sup>का रकता। भून सक्क होता. रक्षाप्रीम-अस्मस्य र्थान । स्थार पूर्व २ वर्ष निर्मातमा प्रमी जनकी जिन-भागा, भाग कांत्रः अवंत्रे, इत्यार, जिनवासनकी उसति, िनेट्यमस्यक्ते, प्रतिका परिपातन, नीर्पयन कमीपार्धन, उसम दे । य महा दर्शा पदापामि, और नजर्शकमें मोधपद पाना. य सद नीर्भपात्राके फल है ॥ २१२–२१३ ॥

नमन्त्रारसमं मंत्रः, शतुष्ठयसमो गिरिः। धांतरागतमा देवो, न भूतो न भविष्यति॥ २१४॥ पर्वेत्रस्मिन् पदे दत्ते, शतुष्ठयगिरिं प्रति। भद्योदिसल्यभ्यः, पानकेभ्यो विसुच्यते॥ २१६॥ शृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा जन्तुश्रतानि च। इटं नीर्थ समासाय, तिर्यश्रोऽपि दिवं गृताः॥२१न

और पीप सुदि सप्तमी के रोज देवगुरुके दर्शनार्थ हजारों यात्री आते हैं। इस पंचम कालमें यथार्थ मूरिगुण युक्त उन गुरुमहाराजको में युगप्रधानरूप मानता हूँ। फिर संवद् १९४२ का चौमासा धोराजीमें, १९४३ धानेरामें किया। वहाँ के बड़े बड़े श्रावक आज दिन पर्यन्त गुरुको याद करते हैं। १९४५ वीरमग्राम (गुजरात) १९४६ सियाणा (मारवाड़) में चौमासा हुआ। इसमें 'अभिधानराजेन्द्र 'कोपका काम शुरू हुआ, और १९४७ वालोतराके गुड़ामें अत्यानंद पूर्वक चातुर्मास पूर्ण हुआ। एवं जहाँ जहाँ गुरुमहाराज पधारे वहाँ वहाँ धर्मकी अतीव बृद्धि हुई ॥ २०४-२०९॥ २१ सिद्धाचलगिरनारादितीर्थवन्दितुं संघनिर्गमः व्याख्याने च थिरापद्रे, पश्चमाङ्गमवाचयत् । विध्युत्सवैश्च संघोऽचा-ऽश्रोपीत्प्रश्लोत्तरार्चनैः॥२१०॥ आसन् षोडकासाध्व्यश्चै-कादकामुनिपुङ्गवाः। उद्यापनमभूतिसद्ध-चक्रस्य विंद्यतेस्तथा शरीरादेरनित्यत्वं, लक्ष्म्यास्त्वस्ति सुचापलम्। सोऽन्ते चोपदिशेत्संघं, शास्त्रैर्धात्राफलं महत्॥२१२॥ आरं भाणां निवृत्तिद्रीविणसफलना संघवात्सल्यमुबै-नैर्मिल्यं दर्शनस्य प्रणियजनहितं जीर्णचैत्यादिकृत्यं।

तीर्थोंन्नत्यं जिनेन्द्रोदिनवचनकृतिस्तीर्थकृत्कर्मवन्धः, सिद्धेरासन्नभावः सुरनरपदवी तीर्थयात्राफलानि२१३॥ शिक्षिणार्था अंत पारसे से प्रसम्य राम रिति है। विश्वम प्रत्य सर्वा प्रदेश विश्वम प्रत्य स्थान स

छट्टेणं भत्तेणं, अपाणएणं च सत्त जत्ताओ । जो क्रणइसत्तुंजे, सो तइयभवे लहइ सिद्धि ॥२१७॥

वपुः पित्रजीक्करु तीर्थयात्रया, चित्तं पित्रजीक्करु धर्मवांच्या । वित्तं पित्रजीक्करु पात्रदानतः, कुलं पित्रजीक्करु सचरित्रतः ॥ २१८॥

णमोकारके समान मंत्र, जातुज्जय के समान तीर्थ, वीतरागके समान देव न हुआ, न होगा ॥ २१४ ॥ ज्ञातुज्जय- गिरिके तरफ एक एक पैर गमन करने पर कोटिहजार भवें के किये हुए पापोंसे प्राणी छूट जाता है ॥ २१५ ॥ हजारों पाप और सेकड़ों जीवोंकी हिंमा करनेवाले तिर्यञ्च भी इस तीर्थकी यात्रा कर स्वर्गको प्राप्त करते हैं ॥ २१६ ॥ जल रहित वेलाकी तपस्या से जो प्राणी अञ्चज्ज्ञय की सात वार यात्रा करता है वह तीमरे भवमें मिद्धिको पाता है ॥ इमिलये तीर्थयात्रासे अरीरको, धर्मवांछा से विचकी, पात्रदानसे धनको और उत्तम चरित्रसे कुल को पवित्र करो ॥ २१७-२१८ ॥

श्रीतीर्थपान्थरजसा विरजीभवन्ति, तीर्थेषु वंभ्रमणतो न भवे भ्रमन्ति।

द्रव्यव्ययादिह नराः स्थिरसंपदः स्युः, पूज्या भवन्ति जगदीशमधार्चयन्तः ॥ २१९॥



किया ॥ २३१ ॥ इसके बाद कमरो संब अहमदाबादकी वाड़ीमें पहुंचा, वहाँके संघने अतिहर्पसे इस संघकी सूत्र ही सेवा की ॥ २३२ ॥ फिर बहुत आग्रहसे चौमासाकी विनित ् होनेपर गुरुमहाराजने मधुर बचनोंमे संघकी दाक्षिण्यतासे संघको संतोपकारक उत्तम जवाब दिया ॥ २३३ ॥ संघोऽथ वीरमग्रामं, गत्वा तस्थी सरस्तटे। संघोऽत्रत्योऽकरोद् भिकतं, संघस्य बहुभिर्विषैः ॥२३४ चतुर्मासीयविज्ञति-रभूच नवकारसी। चतुर्मासे विलम्बोऽस्ति, गुरुरेवंतमृचिवान् ॥२३५॥ ततः संघः समागत्य, सिद्धक्षेत्रपरीसरे। मत्वा वर्धापयामास्, मौक्तिकैस्नचिछवंकरम् ॥२३६॥ सिद्धाद्रौ शिवसोपाने, चटित्वा शीव्रतो गुरुः। विधिनैव युगादीकां, संघैः सार्धमवन्दत ॥ २३७॥ सर्वेषां जिनविम्वानां, हर्षेण प्रतिमन्दिरे ।

नौकायितं भवावधौ हि, चक्रे दर्शनमुत्तमम् ॥२३८॥

वाद संघ वीरमगाम जाकर तालावकी पाल पर ठहरा,
यहाँके संघने भी इस संघकी अनेक प्रकारसे भिक्त की ॥ २३४ ॥ नवकारसियाँ हुई, चातुर्मासकी विज्ञप्ति की गई, "पर चौमासे का अभी विलम्ब है " गुरुने ऐसा संघको जवाब दिया ॥ २३५ ॥ पीछे क्रमसे संघ सिद्धाचलके नज़दीक आकर उसको मोक्षदाता मानकर मुक्ताफ-

लोंसे वधाया ॥ २३६ ॥ गुरुमहाराजने मोधके सोपान
पमान सिद्धाचल पर जीनगतिसे चढ़कर संघके साथ विधि
सहित आदिनाथजीको चन्दन किया ॥ २३७ ॥ भवसमुद्रसे
तिरनेके लिये नावके समान हरएक जिनमंदिरमें विराजित
सभी जिनविस्योंके हर्षसे उत्तम दर्शन किये ॥ २३८ ॥

सुन्दरैः स्तवनस्तोत्र-स्तुतिकाचैत्यवन्दनैः ।
नाभेयस्य नुतिं चके, सद्भावार्थविभूषिताम्॥२३९॥
संपत्तिं सकलीकर्त्तु, चके सोऽष्टाहिकोत्सवम् ।
सप्तक्षेत्र्यां च वीयाय, यथाशक्ति निजं धनम्॥२४०
सुपात्रेभ्यो ददौ दानं, दानभूषणपश्चकैः ।
नेमिनाथसनाधं स, रैवताद्विं ततोऽगमत् ॥ २४१ ॥
शिवाद्वेरिव तत्रापि, व्यधात्सर्व सुदैव सः ।
यात्रां विधाय सानन्दं, थिरापद्रं समाययौ ॥२४२॥
अत्रापि संघवात्सल्यं, जिनाचीभावनान्वितम् ।
सोऽष्टाहिकोत्सवं चके, गीतनृत्यादिमण्डितम्॥२४३

पीछे गुरुजीने मनोहर स्तवन-स्तोत्र-स्तुति-चैत्यवन्दनादिकोंसे उत्तम भावार्थसे सुशोभित श्रीआदिनाथ भगवानकी
स्तुति की ॥२३९॥ संघपतिने अपनी संपत्तिको सफल करनेके
लिये अष्टाहिक महोत्सव किया, और अपनी शक्ति अनुसार
सात क्षेत्रोंमें द्रव्य व्यय किया ॥ २४०॥ हर्पाश्रु भरे
नेत्रोंसे १, अत्युद्धसित भावसे २, प्रेमके वचनोंसे ३, अतीव

आदरसे ४ और उराका अनुमोदन कर यान उस दानकों अच्छा समझ कर देना ५ इन दान है पाँन भूषण युक्त सुपात्रको दान दिया, बाद नेमिनाथ जिसके स्नामी हैं ऐसे गिरनार तीर्थ पर संव पहुँचा ॥२४१॥ सिद्धानलके ममान वहाँपर भी सहर्ष यात्रा कर और धर्मकर्मादिके कुल शुभ कार्य करनेके बाद आनन्द पूर्वक संघ थिरपुर-थराद आया ॥ २४२ ॥ यहाँपर भी संवपितने साधर्मिकवातसल्य, जिनेंद्रभगवानकी पूजा, प्रभावना और सुन्दर गीत नृत्या दिकोंसे सुशोभित अष्टाहिक महोत्सव किया ॥ २४३ ॥

गुरुवाक्येन संघेऽस्मिन्, द्विलक्षव्ययमाननोत्। कुर्वन्नेवं प्रतिस्थाने, गुरुश्चेयाय सद्यद्याः ॥ २४४॥

२२--प्रतिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो ल<del>ुम्</del>पकपराजयश्र

मेघातनुज-वन्नाजी-हर्पचन्द्रैर्चरेभ्यकैः। शिवगंजपुरे ख्याते, कारितं जिनमन्दिरम् ॥२४५॥ तपसः शुक्लपंचम्यां, सिद्धिवेदनवेन्दुके। प्रतिष्ठाऽजितनाथादेः, कारिता साञ्जनाऽमुना॥२४६॥ धर्मद्वेषिजनैर्विद्या, विहिता बहुवोऽत्र वै।

कृतं राज्येऽपि पैश्र्न्यं, सन्मुह्तों नृपास्ति नो॥२४०॥

परं भूतं वलं तेषां, निष्फलं शरदभ्रवत्। प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे ॥ २४८॥

आदरमे ४ और उपका प्रत्मीका द्रम् पान उप कानकी अन्छा गमा कर देना 'र इन दानके पान भूपण प्रत्ने सुपापको दान दिया, बाद निमिनान जिएके पानी हैं ऐने मिरनार तीर्थ पर संच पहुंचा ॥२४१॥ मिहानलके गमान वहाँपर भी पहुंप गावा कर जीर भमें क्मोदिके कुल अने कार्य करनेके बाद आनन्द पूक्ति संघ भिरपुर-अगढ आया ॥ २४२॥ यहाँपर भी संचपतिने मार्थामकान्य जिनेष्ट्रमगतानकी पूजा, प्रभागना और मुन्दर गीत नृत्या दिकोंसे सुयोभित अपादिक महोत्या किया ॥ २४३॥

गुरुवाक्येन मंबेऽस्मिन्, हिलक्षण्ययमातनोत्। क्षर्वेन्नवं प्रतिस्थाने, गुरुधेयाय संच्वाः ॥ २४४॥

२२--प्रातिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो लुम्पकपराजयश्च

मेघातनुज-वन्नाजी-हर्षचन्द्रैर्वरेभ्यकैः। शिवगंजपुरे स्याते, कारितं जिनमन्दिरम् ॥२४५॥ तप्रमः सरकारं स्टिन्टिन्टिने

तपसः शुक्लपंचम्यां, सिद्धिवैद्यनवेन्दुके। प्रतिष्ठाऽजितनाथादेः, कारिता साज्जनाऽमुना॥२४६॥ धर्मद्वेपिजनैर्विद्या, विहिता बहुवोऽत्र वै।

धमेद्वेपिजर्नेर्विद्या, विहिता बह्वोऽत्र वै । कृतं राज्येऽपि पैद्युन्यं, सन्मुह्त्तों नृपास्ति नो ॥२४०॥ एवं अनं वनं नेएं जिल्लां सरकात्व ।

परं भूतं वलं तेषां, निष्फलं शरदभ्रवत्। प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे॥ २४८॥

आदरसे ४ और उपका अनुमोदन कर याने उस दानको अच्छा समझ कर देना ५ इन दानके पाँन भूषण युक्त सुपात्रको दान दिया, बाद नेमिनाथ जिसके स्वामी हैं ऐसे गिरनार तीर्थ पर संघ पहुँना ॥२४१॥ सिद्धानलके समान वहाँपर भी सहप यात्रा कर और धर्मकर्मादिके कुल ग्रम कार्य करनेके बाद आनन्द पूर्वक संघ थिरपुर-थराह आया ॥ २४२ ॥ यहाँपर भी संवपितने साधिमकवात्मल्य, जिनेंद्रभगवानकी पूजा, प्रभावना और सुन्दर गीत नृत्या दिकोंसे सुशोभित अष्टाहिक महोत्मव किया ॥ २४३ ॥

गुरुवाक्येन संघेऽस्मिन्, द्विलक्षव्ययमातनोत्। कुर्वेन्नेवं प्रतिस्थाने, गुरुश्चेयाय सद्यञः ॥ २४४॥ २२--प्रतिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो लुम्पकपराज्यश्च

मेघातनुज-वन्नाजी-हर्पचन्द्रैवरेभ्यकैः। शिवगंजपुरे ख्याते, कारितं जिनमन्दिरम् ॥२४५॥ तपसः शुक्लपंचम्यां, सिद्धिवैदनवेन्दुके। प्रतिष्ठाऽजितनाथादेः, कारिता साज्जनाऽमुना॥२४६॥ धर्मद्वेषिजनैर्विद्या, विहिता वहवोऽत्र वै। कृतं राज्येऽपि पैश्न्यं, सन्मुह्त्तों नृपास्ति नो॥२४९॥ परं भूतं वलं तेषां, निष्कलं श्रदभ्रवत्।

प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे ॥ २४८ ॥

#### 4-1-4 - \*\*\*\*\* -

हम् सप् मे रहरापर पर उचा १००० र इ.स. १ इप प्रकार पर का उसारा १००० १०० पर इनमे २ वस

 श्रद्धालौ खाचरोदे च, पुरे राजगढे पुनः। चभूचतुश्चतुर्मास्यौ, कोशनिर्माणहेतुना ॥ २५३॥

अत्यानन्द पूर्वक महोत्सवके साथ सविधि वह प्रतिष्ठा समाप्त की गई। वहाँ ग्रुभ मुहूर्तानुभावसे गुरुजीकी जय हुई ॥ २४९ ॥ तैसेही गुरूपदेशसे इन वन्नाजीने अपने न्यायो पार्जित द्रव्यद्वारा मंदिरके नीचे धर्मशाला भी करवाई ॥२५०॥ १९४८ आहोर के चातुर्मासमें वहुत धर्मोद्योत हुआ, और अनेक श्रावक श्राविकाएँ सम्यक्त्व ग्रुक्त द्वादश व्रवधारी हुए ॥ २५१ ॥ १९४९ निम्वाहेड़ाके चोमासामें छम्पकन्नन्दरामके साथ मूर्तिमान्यता विपयिक चर्चा हुई, अन्तमें उसे जीतकर जैनमंदिरमार्गी ६० घर वनाये गये ॥ २५२॥ १९५० का चौमासा श्रद्धाल खाचरोदमें हुआ और १९५१-५२ ये दो चौमासे राजगढ़ में ' अभिधानराजेन्द्र ' कोप वनाने के कारणसे हुए ॥ २५३॥

### २३--प्रतिष्ठानुभावः संघनिर्गमश्र-

कडोदेऽथ वरे ग्रामे, पौरवालकुलोद्भुवा।
सुश्रेष्ठ्युदयचन्द्रेण, कारितः श्रीजिनालयः॥ २५४॥
तत्प्रतिष्टासमीपेऽस्य, चौरधाटिर्ग्रहेऽपतत्।
रूप्याशीतिसहस्राणि, स्तेनितानि च तस्करैः॥२५५॥
घोरचिन्ता सम्रुत्पन्ना, श्रेष्टिचित्ते ततस्तदा।
तृतीये दिवसे तत्र, गुरुः शिष्यैः समाययौ॥२५६॥

ii 🇱

श्रद्वाली म्वानरोदे न, पुरे राजगढे पुनः। वभ्वतुश्रतुर्मास्यों, कोजनिर्माणहेतुना ॥ २५३॥

अत्यानन्द पूर्वक महोन्मत्रके माथ सविधि वह प्रतिष्ठ समाप्त की गई। वहाँ शुभ मुह्त्तीनुभावसे गुरुजीकी जय हुई ॥ २४९ ॥ तैसेही गुरूपदेशसे इन तकाजीने अपने न्यायोः पार्जित द्रव्यद्वारा मंदिरके नीचे घर्मजाला भी करवाई॥२५०॥ १९४८ आहोर के चातुर्माममें बहुत धर्मोद्योत हुआ, और अनेक श्रावक श्राविकाएँ सम्यक्त्व युक्त द्वाद्श व्रत्वारी हुए ॥ २५१ ॥ १९४९ निम्बाहेड़ाके चीमामामें छम्पक नन्दरामके माथ मूर्तिमान्यता विपयिक चर्चा हुई, अन्त<sup>में</sup> उसे जीतकर जैनमंदिरमार्गी ६० घर बनावे गये ॥ २५२॥ १९५० का चौमामा श्रद्वाऌ खाचरोटमें हुआ और १९५१-५२ ये दो चौमासे राजगढ़ में 'अभिधानराजेन्द्र ' कोप वनाने के कारणसे हुए ॥ २५३ ॥

# २३--प्रतिष्टानुभावः संघनिर्गमश्र—

कडोदेऽथ वरे ग्रामे, पौरवालकुलोद्भुवा।
सुश्रेष्ठ्यदयचन्द्रेण, कारितः श्रीजिनालयः॥ २५४॥
तत्प्रतिष्टासमीपेऽस्य, चौरधाटिर्गृहेऽपतत्।
रूप्याशीतिसहस्राणि,स्तेनितानि च तस्करैः॥२५५॥
घोरचिन्ता समुत्पन्ना, श्रेष्टिचित्ते ततस्तदा।
तृतीये दिवसे तत्र, गुरुः शिष्यैः समाययौ॥२५६॥

निष्कासितश्च संघोऽपि, सिद्धाद्रेः श्रेष्टिनाऽमुना । उपदेशाद् गुरोर्द्रव्यं, प्राज्यं तत्र व्ययीकृतम् ॥२६४॥

### २४ ग्ररोरुन्नतिर्मगसीतीर्थ-संघानिर्गमश्र--

जावंरीपत्तने चाऽऽसी-चारुराष्टाहिकोत्सवः।
रौप्यं विंशतिसाहस्तं, श्रीसंघेन व्ययीकृतम्॥२६५॥
दत्ता लुम्पकशिक्षा च. जाता धर्मोन्नतिः परा।
रोनेंपुर्धामपि ज्ञेयं, जावरावदुदन्तकम् ॥ २६६॥
श्राद्धानामयुनं चैयो, गुरुवन्दनहेनवे।
पाम्वण्डिम्बण्डने जाते. व्यस्तृणोद्धि भवद्यशः॥२६७
निक्षिपेयो रवेर्धृतिं, पतेत्तदुण्रीह सा।
चनिष्यित तथा गर्त, यस्तिस्मन स पनिष्यित ॥२६८

फिर गुरुके उपदेशने उस सेठने सिद्राचलजीका संघ भी निकाला ओर उसमें खूब धन खर्च किया ॥ २६४ ॥

सं० १९५३ जारग चोमामामे तथा उमके हपेमे श्रीस-घने सुन्दर अष्टाहिक महीत्या किया उममे बीम हजार रुपये व्यय किये ॥ २६५ ॥ यहा लुम्पकोने अकण्ड खडा किया वास्ते उनको शिक्षा टी गई और धमकी उन्नति भी यहुत अन्छी हुई। १९५४ रतलामने भी जावरा तुन्य ही इस बुनान्त समझना ॥ २६६ ॥ इस चौमामामे गुरुमहाग-जको बन्दन करनेके लिये दश हजार श्रीसय आए और मासबय्याहितशारे-गृहीतं भेटयत्नतः । अथेभ्यस्य समं वित्तं, घराधीकोन दापितम् ॥ २६२ ॥ । प्रमसार प्रभावश्च. पुण्यम्तेरतायिनः । श्वेताम्बरी जयं छेभे, न्लाद्रेस्तीर्थविग्रहे ॥ २६३॥

वस इस सद्पदेशमें सेठने भी संवत् १९५३ वेशाख सुदि ७ चन्द्र वास्के रोज बहुत द्रव्य व्यय पूर्वेक महोत्सरके साथ अति हर्पसे इन सुविज गुरुमहाराजसे विधि युक्त शुभ ममयमें वासुपूज्य भगवानकी प्रतिष्ठा करवाई ॥ २५९ ॥ २६० ॥ वाट विनीत शिष्योंके साथ गुरुगज तो कहीं अन्यत्र विचर गए और सेठ भी सुख पूर्वक धर्मध्यान करने लगा ॥२६१॥ पीछे तीन मासके बाद स्वयमेव राजके सुभटोंने उन चौरोंकी पकड़े और राजाने सेटका कुल धन दिलवाया ॥ २६२॥ अतएव उन निष्कपट पवित्र मूर्ति गुरुटेवकी लोकमें मर्वत्र वचनमिद्धि की महिमा फैल गई । २६३॥ और वावनगडा चूलगिरितीर्थ के लिये श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों के बीच मुकदमा सन् १८६० में बढवानी हाईकोर्टमें पेस हुआ। उसमें आपके दिये हुए पुम्ता अकाट्य प्रमाणोंको देखकर सन् १८९४ में आखिरी चुकावा दिया कि चरणपादुका व चूलगिरिका स्वामित्व हमेजाके मुआफिक श्वेताम्बरजैनीका ही है। अतः गुरुदेवके अनुभावसे श्वेताम्बरी जैनसंघ जय को प्राप्त हुआ। इस फेमले की मयमिमलके असली कीपी आहोर(मारवाड़)के बृहद्ज्ञानभंडारमें सुरक्षित है ॥२६३॥ निष्कासितश्च संघोऽपि, सिढाद्रेः श्रेछिनाऽमुना । उपदेशाद् गुरोर्द्रव्यं, प्राज्यं तत्र व्ययीकृतम् ॥२६४॥

### २४ गुरोहन्नतिर्मगसीतीर्थ-संघानिर्गमश्र--

जावंशंपत्तने चाऽऽसी-चारुराष्टाहिकोत्सवः।
रौण्यं विंदातिसाहस्रं, श्रीसंघेन व्ययीकृतम्॥२६५॥
दत्ता लुम्पकिशक्षा च. जाता धर्मोन्नतिः परा।
रोनेंपुर्यामपि ज्ञेयं, जावराचदुदन्तकम् ॥ २६६॥
श्राद्धानामयुतं चैयो, गुरुवन्दनहेतवे।
पाखण्डिखण्डने जाते, व्यस्तृणोद्धि भवचवाः॥२६७
निक्षिपेचो रवेर्ध्हिं, पतेत्तदुपरीह सा।
खनिष्पति तथा गर्त, यस्तिस्मन् स पतिष्यति॥२६८

फिर गुरुके उपदेशसे उस सेठने सिद्धाचलजीका संघ भी निकाला और उसमें ख्व धन खर्च किया ॥ २६४ ॥

सं० १९५३ जावरा चौमासामें तथा उसके हर्पमें श्रीसं-घने सुन्दर अष्टाहिक महोत्पव किया उसमें वीस हजार रुपये व्यय किये ॥ २६५ ॥ यहां छम्पकोंने अफण्ड खड़ा किया वास्ते उनको शिक्षा दी गई और धर्मकी उन्नति भी यहुत अव्छी हुई । १९५४ रतलाममें भी जावरा तुल्य ही कुल वृत्तान्त समझना ॥ २६६ ॥ इस चौमासामें गुरुमहारा-जको वन्दन करनेके लिये दश हजार श्रीसंघ आए औ पासिण्डिगोंका पासिण्ड स्वण्डन करनेसे आपसीका ही सुन्ध विस्तृत हुआ ॥ २६७॥ कडाउन भी है कि-जी स्वक सामने भूलि डालना है उड़ पीळी उसीके ऊपर आकर पड़ी है एवं जो सड़ा सोदेसा वही उसमें पड़ेसा ॥ २६८॥

त्र पत जा सहा नाद्या वहा उपम पद्या ॥ १५० ॥
त्र्णावनान्द्रमहेन, मानगेदनिवासिना ।
न्यज्ञापि बहुभाउथेतं, मोजिताज्ञिलमा गुरुः ॥१६९॥
मगसी-पार्श्वनाथम्य, नीर्थयात्रां विधापय ।
पूज्याऽऽगतोऽस्मि तद्धेनोः, कपयाऽऽगम्यतामितः
तिर्ह्णि समाधाय, गुरुगजोऽपि तत्पुरम् ।
जिष्यश्रेष्टंः समं कीच-माग्चछछा महेनवे॥ २९९॥
ततः कृत्वा प्रयाणं स, मुहुर्तेन हितेच्छया ।
स्पदेशं ददत्संयं, प्रतिप्राम क्रमण च ॥ २७२॥
चैत्रकृष्णदशम्यां च, वेदयाणिनधीन्दुके ।
ववन्दे श्रीजिनं पार्श्व, संवैः सार्थ गुरुगुणी ॥२७३॥

वाद खाचरोट-निवामी लृणावत्—सेठ चांदमलजीते हाथ जोड़कर गुरुजीको इस प्रकार बहुत प्रार्थना की ॥२६९॥ हे पूज्यवर्य ! हमें तीर्थ मक्षी पार्श्वनाथजीकी यात्रा करावें उसी हेतु में आपश्रीसे अजेके लिये आया हूँ वास्ते कृपाकर पधारें ॥ २७० ॥ गुरुमहाराज भी उस अजींको मान देकर श्रेष्ठ शिष्यों युक्त यात्रालाभके लिये जल्दी ही खाचरोद पधारे ॥ २७१ ॥ फिर शुभ मुहूर्त्तसे प्रस्थान कर हितकी राजामे गर हो इस्तृत, सीर्ता, संघरी उपदेश देते हुत् क्रमंत्र संग्तु १९५७ चेत्र चित्र १० के रोज संघ के नाम समस्याच्या भरते भीपार्थनाथजीकी विश्विसे यस्टन विकास २७६-२७३ ॥

मंद्रमितितार्चादी, सादरणाठिमितंपचाः।
संघक्षेद्रो गुरूपत्यासी, विद्येष्ठितिधनव्ययम्॥२५८
यात्रां कृत्या स्वृत्येनंतं, स चाड्डगत्य निजं पृरम्।
संघभोड्यादितं सर्व, चक्रेड्यापि यथोचिनस्य १८८६
ददन्यक्यः प्रतिस्थानं, प्राणिनां धर्मदेशानाम्।
विद्ये जिनधर्मस्य, महादीप्ति पदे पदे ॥ २८६॥

२५—नवशनाईहिम्बाऽञ्जनशलाका *प्रीत्रश* पञ्जतिशह-गच्छममाचारीवन्यतं हः—

अमुष्य गुरराजस्य, प्रसादाद् गुणदान्त्रः। आहोरे सुन्नतियां या, नां नां नक्तुं श्रदेन कः १, २००।

वहाँ गुरुमहाराजके वचनसे उद्यार वित्रं विद्यार केन संघमिक जिनपूजा आदि शुभ कार्कों का है। यन नर्व किया ॥ २७४ ॥ इस प्रकार यात्रा का कार्कों। उपने कार् आकर भी स्वामित्रात्मस्य आदि कुन व्योचित कुन हों। किये ॥ २७५ ॥ एवं पूज्यवर्षने कार्य के क्रिया धर्मापदेश देने हुए हरजगह किन्द्रका बढा है है किया ॥ २७६ ॥ गुणशाली गुरुमहाराजकी शुम कृपासे श्रीआहोरमें जो जो उन्नति हुई उन सबको कहनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २७७ ॥

गोडीपार्श्वविहिश्चेत्ये, द्विपश्चाद्यातसुमण्डिते।
नवशत्याश्च विस्वानां, यः साञ्जनशलाकया॥२७८॥
फालगुनेऽसितपश्चस्यां, प्रतिष्ठां समचीकरत्।
संघानां तत्र पश्चाद्यात्–सहस्रे कापि न व्यथा॥२७९॥
आद्य एव मरो चाऽस्मि-झीहशः सृद्धवोऽजिन।
प्रभावो भवतासेष, लक्षं सुद्रा यदागताः॥ २८०॥
पुरेऽथ शिवगञ्जेऽस्मिन्, श्रीसंघहितकास्यया।
पश्चित्रंशत्समाचारीः, समयज्ञो ववन्ध सः॥ २८१॥
सर्वसंघे प्रसिद्धाश्च, तथा सुद्रापिता अपि।
श्रोतृज्ञप्लै स्वयं वाच्या, गोष्ठ्यांगुरुनिदेशगैः॥२८२॥

छोटे बड़े बावन जिनमंदिरोंसे सुशोभित श्रीगोड़ीपार्ध-नाथजीके जिनालयमें गुरुदेवने नव सौ जिनविम्बोंकी फाल्गुन बदि ५ गुरुवारके रोज अञ्जनशलाका युक्त प्रतिष्ठा की। यहां पचाम हजार जनममुदाय एकत्रित होने पर भी किसीको कुछ तकलीफ नहीं पड़ी॥ २७८॥ २७९॥ मार-वाड़में ऐसा पहिला ही महोत्सव हुआ, जिसमें एक लाख रुपये मंदिरमें आए, यह कुल आपश्रीका ही प्रभाव है॥२८०॥ वाद १९५६ का चौमामा शिवगंजमें हुआ, इसमें श्रीचतु- विष मंवकी शुभ चाहना से अवसरज्ञ गुरुदेवने गच्छ सुधा-की ३५ समाचारियां बॉधीं ॥ २८१ ॥ वे सारे संघमें म्यात हैं, व छप भी चुकीं हैं, गुरुआज्ञामें चलनेवाले रिक्तओंको श्रोताओंके जाननेके लिये समाके अन्दर स्वयं त्रिना चाहिये वे ३५ कलमें इसीके अन्तमें छपीं हैं ॥२८२॥ न्धवृद्धिभयादेता, मया नैवाऽत्र गुम्फिताः। मिनां स्वल्पसंकेती-अपि नीरे तलियन्डुवत् ॥२८३॥ त्रयाणाच्ये वरयामे, सुविधीशस्य चाङ्क्तः। मारपारुचत्यस्य, जीणोंद्वारमकारयत् ॥ २८४॥ रदेशाधतुषिश-लाईस्रुष्ट्रम्हाणि च। तीऽचीयारदेनेपां, स्थापनं विधिनोत्सर्वः ॥ २८५ ॥ प्रतिसहस्त्रमागा-द्रप्याणां जिनमन्दिरे । पाञालापि संघेन, स्थापिता बोधदायिनी॥ १८६॥

, २६—वालीपुरीचर्चायां गोरयो विजयः— गोंप पुरयामो, विचरचेयाया स्ट्रा । गीपुर्या समागनग्र–भिग्नप्यस्यः स्ट्रोविकास्य ।

े पर्धो मेने गर्य बरनेके गयसे वे समानां है। हो है है इस नहीं नेकी [ इन्हें] तेकिन लिए होई है। है है प्रमाप संकेत भी रातमें करके किन शर्य है। हन इन्हें मापद्रदेश विकास नामक सन्दर्भ है। है। हन्दर किया ॥ २७६ ॥ गुणशाली गुरुमहाराजकी शुभ कृपासे श्रीआहोरमें जो जो उन्नति हुई उन सबको कहनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २७७ ॥

गोडीपार्श्वविहश्चेत्ये, द्विपञ्चाश्चात्सुमण्डिते।
नवशत्याश्च विम्वानां, यः साञ्चनशलाकया॥२७८॥
फालगुनेऽसितपञ्चम्यां, प्रतिष्ठां समचीकरत्।
संघानां तत्र पञ्चाशत्-सहस्रे कापि न व्यथा॥२७९॥
आद्य एव मरौ चाऽस्मि-न्नीहशः सृद्धवोऽजिन।
प्रभावो भवतामेष, लक्षं सुद्रा यदागताः॥ २८०॥
पुरेऽथ शिवगञ्जेऽस्मिन्, श्रीसंघहितकाम्यया।
पञ्चत्रिंशत्समाचारीः, समयज्ञो ववन्ध सः॥ २८१॥
सर्वसंघे प्रसिद्धाश्च, तथा सुद्रापिता अपि।
श्रोतृज्ञप्लै स्वयं वाच्या, गोष्ठ्यांगुइनिदेशगैः॥२८२॥

छोटे वड़े वावन जिनमंदिरोंसे सुशोभित श्रीगोड़ीपार्थ-नाथजीके जिनालयमें गुरुटेवने नव सौ जिनविम्बोंकी फाल्गुन विद ५ गुरुवारके रोज अज्जनशलाका युक्त प्रतिष्ठा की। यहां पचास हजार जनममुदाय एकत्रित होने पर भी किसीको कुछ तकलीफ नहीं पड़ी॥ २७८॥ २७९॥ मार-वाड़में ऐमा पहिला ही महोत्सव हुआ, जिममें एक लाख रुपये मंदिरमें आए, यह कुल आपश्रीका ही प्रभाव है॥२८०॥ वाद १९५६ का चौमासा शिवगंजमें हुआ, इसमें श्रीचतु- विध संवकी गुभ चाहना से अवसरत गुरुदेवने गच्छ सुधा-राकी ३५ समाचारियां वॉधीं ॥ २८१ ॥ वे सारे संघमें प्रख्यात हैं, व छप भी चुकीं हैं. गुरुआतामें चलनेवाले व्यक्तिओंको श्रीताओंके जाननेक लिये समाके अन्दर स्वयं वॉचना चाहिये वे ३५ कलमें इसीके अन्तमें छपीं हैं ॥२८२॥

ग्रन्थवृद्धिभयादेता. मया नैवाञ्च गुम्फिताः। भीमतां स्वल्पसंकेतो-अपि नीरे तलिवन्तुवत् ॥२८३॥ सियाणाल्ये वरम्रामे, सुविभीशस्य चाङ्क्तः। सुमारपालच्य्यस्य. जीणोंद्धारमकारयत् ॥ २८४॥ उपदेशाचतुर्विश-त्यर्द्धपुगृहाणि च। एषोऽचीकरदेतेषां. स्यापनं विभिनोत्सदेः॥ २८५॥ सप्ततिसहस्रमागा-द्रष्याणां जिनमन्दिरे। विद्याशालापि संघन.स्थापिता योधदायिनी॥२८६॥

२६-वालीपुरीचर्चायां गोरयो विजयः--

गुमर्णेष पुरयामौ, विचरतेयदाः सुदा । पालीपुर्या समागच्य-च्यिष्यपुर्वदेशस्योविदेशस्य

यहाँ मेने शन्भ बरनेके अपने ये रामाचारिक्ष हो होते अन्दर नहीं ग्रेकी [ रुकी ] होकिन एतिमानोदो या रोग अरवमात्र संकेत भी जलमे देत के दिन्यू गरान सुविन्य सब होना ॥२८३॥ नियाला नामक सुन्दर शरामे यान्यस्याद्या वनवाया सुविधिनाथ जिनेन्द्र भगवानके मंदिरका जीर्णोद्धार आपश्रीके शुभोपदेशसे संघने करवाया। एवं उसके चारों ओर २४ जिनेश्वरोंकी छोटी छोटी २४ देहरियां वनवायीं और इनमें संवत् १९५८ माघ शुद्धि १३ के रोज प्रतिमाएं भी सविधि महोत्सवके साथ आपश्रीके करकमलोंसे ही स्थापित हुई ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ उसमें सित्तर हजार रुप-योंकी आमदनी जिनमंदिरमें हुई और छात्रोंको ज्ञान देने-वाली एक पाठशाला भी संवने स्थापन की ॥ २८६ ॥

एक समय गुरुमहाराज विचक्षण शिष्योंके संग ग्राम नगर विचरते हुए वाली शहर पधारे ॥ २८७ ॥ कियन्तस्तत्र धर्मेष्यी-लवः श्राद्वास्त्वनेन वै। वादायाऽऽकारयामास, श्रीहेतविजयाह्नयम् ॥२८८॥ ततोऽपृच्छद् यहून् प्रशान्, दलैः सार्ध गुरुं प्रति । दत्तानि गुरुणा द्यास्त्रैः, प्रतिवाक्यानि द्यीघतः।२८९। पुनः स दुर्धिया युक्तः, श्रावकैः प्रेरितो जडैः। विवादं नियतस्थाने, गुरुणा कर्त्तुमागतः ॥ २९०॥ पूर्वमेव गुरुगोंख्यां, सिशाष्यैः समुपस्थितः। सोऽमुना गुरुणा प्रोक्तः, कस्ते वादो वद द्रुतम् ।२९१। सूर्यक्षे गुरौ दष्टे, घूकरूपोऽजनिष्ट सः। सभायां चिकतो जातः, किञ्चिद्वकतुं राज्ञाक नो।२९२।

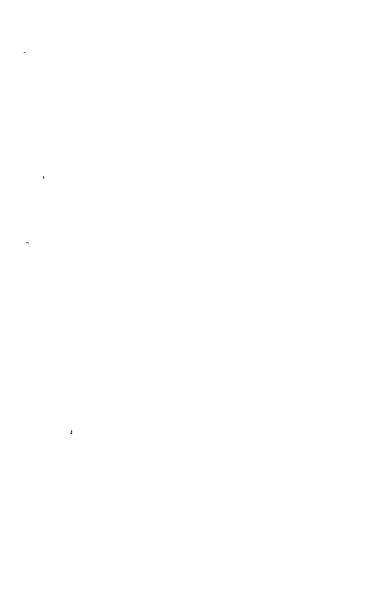

कुना नीनिजास्त्र गुक्तम-

" दानं गुरायां गुराजो न्यायां, युदं भटानां दिनुषां विचादः। छज्ञा वय्नां गुरवः विकानां, विभूषणं मौनमपण्डितानाम् "॥२९०॥

परन्तु किननेक समाके लोकोंसे प्रेरिन होकर कुछ कड़-नेक लिये तैयार हुआ, उस मीके पर गुरु आजासे विनशण मनिदीपविजयजी बोरे ।। २९३ ॥ यदि आप स्तुतिही चर्चाके लिये आए हैं तो प्रथम कही प्राकृतव्याकरणसे थुइ शह कैसे मिद्र होता है ? ॥२९४॥ उम प्रकार प्रश्न सुनकर वार्ग शिरपर हाथ फेरना हुआ मौन धारण करके बैठ गया । बाद मुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी बोले रीर संस्कृतव्याकरणसे तो सिद्धि बतलाओ ? ॥ २९५ ॥ पर अनभ्यामसे दोनों ही स्थानमें कुछ भी जवाब नहीं देकर वकाचरणकी मौन रूप उत्तम ममाचारीमें ही स्थिर रहा नीतिमें कहा भी है कि-दान धनका, सुन्दर हाथी राजाओंका, युद्ध सुभटोंका, विवाद विद्वानोंका, लाज कुलांगनाओंका, मधुर-स्वर कोकिलोंका, इसी प्रकार मौनपन अपंडितोंका परम भूपण है ॥ २९७ ॥

वेदपर्नेन्दभ्वपं, चतुर्मास्यां गुडापुरे । श्रीधनचन्द्रसूरीशै-रसौ वादेऽपि हारितः ॥ २९८॥ निस्त्रपेणाऽविमञ्जंन. जिथिलाचारचारिणा।
पण्टितंमन्यमानेन. दुर्धिया वादिनाऽमुना॥ २९९॥
शान्ते विधिप्रकाशे च, निजौद्धन्यप्रकाशिना।
सद्गुवोरेतयोः कुत्सा, व्यलेष्यभवभीरुणा॥३००॥
गुरुणा शब्दशास्त्राभ्यां, द्वाभ्यां शब्दौ प्रसाधितौ।
गतास्मभ्याश्चमत्कारं, वादिन्नस्ति किमेनयोः॥३०१॥

सं. १९६४ गुडाके चौमासेमे श्रीमद् विजयधनचन्द्रसरिजीसे भी वादमें यह पंत्याम हार गया था ॥२९८॥ इम
निख्यी अविचार्रा जिथिलाचारी पंडितमन्य अमन्त्रलापी
भवाभिनन्दी सुदुर्मित वादीने स्वित्तमापित 'प्रतिक्रमणविधिप्रकार्ग 'नामक ग्रन्थ में इन दोनो सद्गुरुओंकी स्वक्योलकल्पिन पेटमर व्यथे निन्दा लिखी हैं ॥ २९९-३०० ॥ अतः
वाचकवृन्द ! वादी की यह भृतपृत्रे घटना यहो लिखी हैं मो
असगत न समझे । बाद गुरुमहाराजने दोनो व्याकरणोसे
शब्द सिद्ध करके बतलाए और बोले कि-वादी इनके सिद्ध
करने में क्या हे 'यह देखकर सभ्य लोक चमन्कारको प्राप्त
हए ॥ ३०१ ॥

समयेऽस्मिन मिथः सभ्याः, सङ्गतेनाःस्य वादिनः। निर्यलन्य च हर्ष्ट्रवं जहसुः स्वस्वमानसे ॥ ३०२॥ कुतो नीतिशास्त्रेऽप्युक्तम्—

" दानं सुरायां सुगजो तृपाणां, युद्धं भटानां विदुषां विवादः। रुज्ञा वधूनां सुरवः पिकानां, विभूषणं मौनमपण्डितानाम् "॥२९७॥

परन्त कितनेक सभाके लोकोंसे प्रेरित होकर कुछ कह-नेके लिये तैयार हुआ, उस मौके पर गुरु आजासे विचक्षण म्रनिदीपविजयजी बोले ॥ २९३ ॥ यदि आप स्तुतिकी चर्चाके लिये आए हैं तो प्रथम कहो प्राकृतव्याकरणसे थुइ शह कैसे सिद्ध होता है ? ॥२९४॥ इस प्रकार प्रश्न सुनकर वादी शिरपर हाथ फेरता हुआ मौन धारण करके बैठ गया। बाद म्रुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी बोले खैर संस्कृतव्याकरणसे तो सिद्धि बतलाओ ? ॥ २९५ ॥ पर अनभ्याससे दोनों ही स्थानमें कुछ भी जवाब नहीं देकर वकाचरणकी मौन रूप उत्तम समाचारीमें ही स्थिर रहा नीतिमें कहा भी है कि-दान धनका, सुन्दर हाथी राजाओंका, युद्ध सुभटोंका, विवाद विद्वानोंका, लाज कुलांगनाओंका, मधुर–स्वर कोकिलोंका, इसी प्रकार मौनपन अपंडितोंका परम भूपण है ॥ २९७ ॥

वेदषड्नैर्नैदभ्वर्षे, चतुर्मास्यां गुडापुरे । श्रीधनचन्द्रसूरीशै-रसौ वादेऽपि हारितः ॥ २९८॥ निम्बरेणाऽविस्रहांन, हि।धिन्हानारनारिणा।
पण्डितंसन्यमानेन, दुर्धिया चादिनाऽमुना॥ २९९॥
हााम्ब विधिष्रकाहो च, निर्जाद्धन्यप्रकाशिना।
सद्गुवोरंतयोः कृत्सा, व्यक्षेत्यभवभीमणा॥३००॥
गुम्णा हाञ्द्दजास्याभ्यां, हाभ्यां हान्दां प्रसाधिता।
गतास्मभ्याध्यमत्कारं, चादिहास्ति किमेनयोः॥३०१॥

सं. १९६४ गुड़ाके चौमासेमें श्रीमद् विजयधनचन्द्रस्रिजीसे भी वादमें यह पंन्याम हार गया था ॥२९८॥ इम
निस्त्री अविचारी शिथिलाचारी पंडितमन्य असत्प्रलापी
भवाभिनन्दी सुदुर्मित वादीन स्विनमिपित 'प्रतिक्रमणविधिप्रकार ' नामक ग्रन्थ में इन दोनों सद्गुरुओंकी स्वक्रपोलकल्पित पेटभर च्वर्ध निन्दा लिखी है ॥ २९९-३०० ॥ अतः
वाचकवृन्द ! वादी की यह भृतपूर्व घटना यहो लिखी है सो
असंगत न समझें । वाद गुरुमहाराजने दोनों च्याकरणोंसे
शब्द निद्ध करके वतलाए और वोले कि-वादी इनके सिद्ध
करने में क्या है ? यह देखकर सभ्य लोक चमत्कारको प्राप्त
हुए ॥ ३०१ ॥

समयेऽस्मिन् मिथः सभ्याः, सङ्केतेनाऽस्य वादिनः। निर्यलत्वं न दृष्ट्वंगं जहसुः स्वस्वमानसे ॥ ३०२॥ now they was got graduate and the till transformed of or and one or property of his file to the terms

के का कार्य केर हो है जाति वस्तु ने भी 一大十八十一 人名美国西部 美性 经实 多级安静 经金额货

the second of the second death of f and the second of the second o

> er egar of 11th 11th र राग भाग भाग नेवान है।

. . इ. चुनाम भी गाउँ है।

and the state of t

大 1 人 一 1 大樓 東 大東 東京

a and a fit of

e forether Ain

eret the

11 111 1111 1

, x it it

नाऽऽगनो भवना सार्ध, चात्र वादिचकीर्षया। श्रावकाऽतिप्रणुन्नेन, कृतमेतिद्धि दुष्कृतम्॥ ३०७॥ समे सभ्या गुरोरेवं, हृद्द्वा गौरवमद्भुतम्। स्वेस्वे स्थानेऽथ जग्मुस्ते, क्वर्वन्नोऽस्य जयारवान्।३०८।

२७-अर्बुद्तीर्थयात्रा. सिरोहीभूपसुगोष्टी च-

अर्बुदस्थाऽऽदिनाथस्यः सद्यात्रा गुरुणा प्रभोः। कारिनाऽिवलशिष्याणां, श्रीसंघेन समं मुदा॥३०९॥ नत्र सघेन हष्टेन. विदधेऽष्टाहिकोत्सवः। स्वात्मान परुल मत्वाः व्याडीमगमद गुरुः॥३१०॥ सवत्यानि निश्मणात्रः, मिरोहीवसुधाधिषः। श्रीमत्वेसरिसिंहाल्यां, दर्शनोत्काण्डनोऽ सवन ३११

परों स अपन साथ बादका दनत स नहा आया. किन्तु कात्र प्रशासकों अति प्रेगणास हम अयोग्य कापेका साहस क्या हिल्ल १ हम प्रकार गुरुमहागाजकी गुरुताकों देखकर सभी समाक लोग गुरुको जय जय बालते हुए सहये गयने अपन स्थान पर गण १ ३०८ ॥

वाद गुरुमहाराजन १९५६ नक्षय नीजके रोज श्रीमघके साथ सहय सद हाएवीकी नवृजीगारस्थ श्रीआदिनाध प्रभुकी उत्तम यादा कराहा १२०९ । वहाँ दर्श ही खुरीसे शीसंघने अष्टाहिक महीत्या किया, किर संघ यक पुरुती अपनी जात्माको सफल मानकर संसदी गणारं॥ ३१०॥ वहां गिरोहीगाङ्यभानीके स्वामी श्रीमान नृप केसरीसिंहजी आपश्रीकी प्रसिद्धि सुनकर अति दर्भनामिलागी हए ॥३११॥ गुरोराहियतुं तेन, प्रेपिनं स्पन्दनं वरम्। प्रधानपुरुषेः सार्धः, विज्ञप्तिरुपि कारिवा ॥ ३१२॥ गुक्रणोक्तास्तदारोटुं, नाऽस्मन्जीलोऽिय ! मज्जनाः !। पादचारी समेष्यामि, वृत्तमेनन्नितेयनाम् ॥ ३१३ ॥ बिष्ययुक्तोऽपरे घम्ने, गत्वा काले यथोचिते। उपादिकाच भूपाय, विविधाभिः सुयुक्तिभिः॥३१४॥ धरेकाः पहरं यावद् , बहुमश्रोत्तरैः सह । सचर्चा गुरुणा चके, केह्गू योगो मिलिप्यति ॥३१५॥ तस्यां गोष्ट्यां चपम्वान्ते, मंजहर्ष वमन्तवत्। भयो भयो गुरु चैनं, तृष्टाव गुणरागतः ॥ ३६१॥

गुरुको वुलानेक लिये राजाने एक वर्ग्या भिजवाई और अपने प्रधान पुरुषोके जिस्से अर्जी भी कहलाई ॥३१२॥ गुरुने कहा कि सजनो ! वर्ग्योमें वैठने का हमारा आचार नहीं है, मैं केवल पेटल ही आऊंगा. यह ब्रुत्तान्त राजा साहब-को निवेदन कर देना ॥३१३॥ बाद दूमरे दिन यथायोग्य समय पर शिष्यों युक्त गुरुमहाराजने जाकर अनेक प्रकारकी सुयुक्तियोंसे राजाको उपदेश दिया ॥ २१४ ॥ नृपने भी विचारा-ऐसा योग मुझे कब मिलेगा १ वास्ते एक पहर पर्यन्त अनेकानेक प्रश्लोत्तरोंके साथ गुरुसे धर्म संबंधी उत्तम चर्चा की ॥२१५॥ उस गोष्ठीमें वसन्त ऋतु के समान भूपके दिलमें अतीव हर्प पैदा हुआ और वह गुणानुरागसे वार वार गुरुकी स्तुति करने लगा कि—

यथा श्रुतस्तथा दृष्टो, भवान् पूज्य ! गुणोद्घे ! ।
मद्योग्या दीयतामाज्ञा, श्रूयतां गुरुणोदितः ॥३१७॥
भो राजन् ! जैनसाधुभ्यो, यात्रिकेभ्यस्त्वया करः ।
निर्यन्थत्वाच न याद्यः, श्रुत्वौमित्यवकादरम् ॥३१८॥
ईदृशा गुरवस्तिन्त, कलावस्मिन् सुदुर्लभाः ।
वभूवाऽऽदर्शस्पोऽयं, लोकानां भाग्ययोगनः॥३१९॥

### २८ कोरण्टके प्रतिष्ठाञ्जनशलाके---

आहोरेऽभ्चतुर्मास्ये, धर्मोचोतस्त्वनेकधा । सूरिणाऽऽचोपधानं च, संघैः कारितमुद्धवैः ॥३२०॥ कोरंटस्थो वहुद्रव्यैः. संघक्षके जिनौकसम् । मेरुवद् भात्यपूर्व हि. भ्स्त्रीशीर्षशिग्वोपमम् ॥३२१॥

गुणसागर! पूज्य! आपश्रीको जैसे सुनते थे वैसे ही देखे, अब मेरे चोग्य कोई आज्ञा देवें। तब गुरुजी बीले

सुनिये ॥ ३१६ ॥ ॥ ३१७ ॥ आपको जनगापु गातियों का कर नहीं लेना चाहिये, कारण वे निर्मन्थ-याने कपया पैसा के त्यागी होते हैं, ऐसा सुनकर राजाने 'हाँ' कहकर गुरुके वचनका आदर किया ॥ ३१८ ॥ महानुभावो । इस कलियुगमें इस प्रकारके गुरु मिलना अति दुर्लभ हैं, ने तो लोगों के भारययोगसे ही एक आदर्श रूप हो गए ॥३१९॥

सं० १९५८ आहोरके चौमामामें अनेक तग्हसे धर्मका उद्योत हुआ। फिर संघने उन्मवके साथ आपश्रीसे पहिला उपधान भी कराया॥ ३२०॥ कोग्टाके संघने बहुत धन लगाकर एक जिनमंदिग बनवाया वह ऊंचाईमें मेरुके ममान, पृथ्वी रूप खी के मम्तककी वेणी समान, अद्वितीय ही शोभा देरहा है॥ ३२१॥

नैन्द्वाणनवैकाव्दे, माधवे पूर्णिमातिथौ । प्रतिष्ठामादिनाथस्य, चक्रेडमौ विधिनोत्सवैः ॥३२२॥ रैद्धेनन्दैकवर्षेऽत्र, ज्येष्ठगुश्राष्ट्रमीतिथौ । ऋषभः संभवः गान्ति-निर्गताः खननाद्भुवः ।३२३। कायोत्सर्गेण राजेते, द्वौ विम्यौ पार्श्ववर्तिनौ । एतयोरासने छेखः, प्रतिष्ठासूचकोऽस्त्यसौ ॥ ३२४॥ विक्रमाव्दे गुँणाव्धीशे, वैगाले मासि स्तमे । श्रभ्रपक्षद्वितीयायां, गुरुवारे च मञ्जुले ॥ ३२५॥

### तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नम्बाङ्गुलीयाहुनासा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। शत्रुभिर्देशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजितदेवसृरिजी के शिष्य विजयमिंह-स्रिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गाँवके वाहर जीर्ण जिनमंदिरमें महात्रीरस्वामीकी मूर्ति अंगोपांगांसे विकल होनेसे गुरुमहाराजने ञास्त्रप्रमाणसे उनको अन्य योग्य म्थान पर स्थापन कर उनके स्थानमें इसी पूर्णिमाके दिन तीर्थः ष्टद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विम्वकी अञ्जनशलाका सह प्रतिष्ठा की और उसके बाद प्राचीन मृतिका भी सुधारा करवाकर उसी मंदिरमें विराजमान की गड़े ॥ ३२८॥ ३२९॥ लेकिन इस शुभकार्यसे कतिपय धमें देशी दुर्जन लोक गुरुकी निन्दा करते हैं वे बास्त्रोंके तत्त्वको नहीं जानते। अतः वे केवल नरपिशाच व घूघूके तुल्य दिखलाः पड़ते हैं ॥ ३३०॥ देखो ' विवेकविलाम ' क्या बोलता है—नख, अङ्गली, बाहु, नासिका और चरण, इनका मंग होने पर क्रमसे ये फल होते हैं- जनुओंसे देशका भंग, वन्धनमे पड़ना, इल और धनका नाश होता है ॥ ३३१ ॥

धातुछेपादिजं विम्यं, व्यङ्गं संस्कारमर्हित । काष्ट्रपाषाणनिष्पन्नं, संस्काराई पुनर्निहः ॥ ३३२॥

# २९-ज्ञान-जिनप्रतिष्ठा, पंन्यासपदार्पणं च-

जालंघरे च सुश्रद्धा-ऽऽरोपिता मोदिसम्मतिः।
तदन्तेऽगान्सुदाऽऽहोरं,श्रीसंघामञ्जणाद् गुणी।३३३।
प्रस्तरज्ञानकोषस्य, चाऽस्योचैः श्चान्तिसद्मनः।
प्रतिष्ठामकरोत्पूज्यः, शास्त्रोक्तविधिनोत्सवैः।३३४।
कोशेऽस्मिन्नागमीयानि, चाऽन्यानि विविधानि वै।
नव्यानव्यानि वर्तन्ते, गौरव्यास्वनुकम्पया॥३३५॥

धातु, लेप, आदिसे बनाया गया जिन-विम्ब विक-लांग हो तो ज़रूर संस्कारके योग्य हैं। किन्तु काष्ट एवं पापाणसे उत्पन्न जिन-विम्ब तो संस्कारके योग्य ही नहीं हैं॥ ३३२॥

सं० १९५९ जालोरके चौमासेमें श्रीसंघमें उत्तम श्रीदे-चगुरुधमेकी श्रद्धा और मोदियोंके परस्परका क्षेत्र मिटा कर सुसम्पक्ती जड़ रोपी गई। बाद संघके अत्याग्रहसे सद्गुणी गुरुमहाराज सहर्ष आहोर पधारे॥ ३३३॥ यहा श्वेत पत्थ-रके जानागारकी और इसके ऊपर घूमटदार जिन—मंदिरमें धातुमय शान्तिनाथ आदि तीन विम्बोंकी शास्त्रविधिसे सोत्सव प्रतिष्ठा की॥ ३३४॥ इस ज्ञानभण्डागारमें ४५

### तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नखाङ्कुलीबाहुनासा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। शत्रुभिर्देशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजितदेवसूरिजी के शिष्य विजयसिंह-सुरिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गॉवके वाहर जीर्ण जिनमंदिरमें महाशीरस्वामीकी मूर्ति अंगोपांगोंसे विकल होनेसे गुरुमहाराजने शास्त्रप्रमाणसे उनको अन्य योग्य स्थान पर स्थापन कर उनके स्थानमें इसी पूर्णिमाके दिन तीर्थः वृद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विम्वकी अञ्जनशलाका सह प्रतिष्ठा की और उसके वाद प्राचीन मूर्तिका भी सुधारा करवाकर उसी मंदिरमें विराजमान की गई ॥ ३२८॥ ३२९॥ लेकिन इम ग्रुभकार्यसे कतिपय धर्मद्वेपी दुर्जन लोक गुरुकी निन्टा करते हैं वे शास्त्रोंके तत्त्रको नहीं जानते । अतः वे केवल नरपिशाच व घृषृके तुल्य दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३३० ॥ देखो ' विवेकविलास ' क्या चोल्यु 🗽 👑 अहर्षु बाह्र, नामिका और चरण, इनका 🎉 ें से देशका मं फल होने हैं. है ॥ ३३ और घनव

व्यक्तं

30

#### श्रीगजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

## तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नम्बाङ्गुलीयाहुनामा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। रात्रुभिदेंशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजितदेवस्रिजी के शिष्य विजयिंग्रह-स्रिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गॉवके वाहर जीर्ण जिनमंदिरमें महार्गारस्वामीकी मूर्ति अंगोपांगोंसे विकल होनेसे गुरुमहागजने जास्त्रप्रमाणसे उनको अन्य योग्य स्थान पर स्थापन कर उनके स्थानमें उसी पूर्णिमाके दिन तीथे-वृद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विस्वकी अज्जनशलाका सह प्रतिष्ठा की और उसके बाद प्राचीन मूर्तिका भी सुधारा करवाकर उसी मंदिरमे विराजमान की गड़े॥ ३२८॥ ३२९॥

करते हैं वे आस्त्रोंके तत्त्रकी करियाच व घूपूके तुल्य हिं ... ' विवेकविलाम ' क्या है बाहु, नासिका और चरण, उनकी कि फल होते हैं— गत्रुओंस देशकांकि के और धनका नाग होता है।।

धातुलेपादिजं विम्वं, ०५ ःकाष्टपापाणनिष्पन्नं, सं्

# २९-ज्ञान-जिनप्रतिष्ठा, पंन्यासपदार्पणं च-

जालंघरे च सुश्रद्धा-ऽऽरोपिता मोदिसम्मितः। तदन्तेऽगान्सुदाऽऽहोरं श्रीसंघामञ्जणाद् गुणी।३३३। प्रस्तरज्ञानकोषस्य, चाऽस्योचैः ज्ञान्तिसद्धनः। प्रतिष्ठामकरोत्पूज्यः, ज्ञास्त्रोक्तिविधिनोत्सवैः।३३४। कोरोऽस्मिन्नागमीयानि, चाऽन्यानि विविधानि वै। नच्यानव्यानि वर्तन्ते, गौरव्यास्वनुकम्पया॥३३५॥

धातु, लेप, आदिसे बनाया गया जिन-विम्ब विक-लांग हो तो ज़रूर संस्कारके योग्य हैं। किन्तु काष्ट एवं पापाणसे उत्पन्न जिन-विम्ब तो संस्कारके योग्य ही नहीं हैं॥ ३३२॥

सं० १९५९ जालोरके चौमासेमे श्रीसंघमें उत्तम श्रीदे-चगुरुधमेकी श्रद्रा और मोदियोंके परस्परका होता मिटा कर सुसम्पकी जढ़ रोपी गई। बाद संघके अत्याग्रहमें नट्गुणी गुरुमहाराज महर्ष आहोर पधारे॥ ३३३॥ यहा खेन पन्य-रके जानागारकी और इनके ऊपर धूमटदार जिन—मंदिग्में धातुमय शान्तिनाथ आदि तीन विम्नोंकी शास्त्रिधिमें सोत्मय शतिष्ठा की॥ ३३४॥ इन जानमण्डागारमे ४५ आगम उनकी पंचाङ्गी और अनेक प्रकारके नये जूने ग्रन्थ गुरुमहाराजकी सुक्रुपासे संगृहीत हैं॥ ३३५॥

विहत्याथ गुडाग्रामे, धर्मनाथिजनेश्वरम्। माघेऽमौ गुभ्रपश्रम्या-मम्थापयत्तमुद्धवैः॥३३६॥

ततोऽगाच्छिवगञ्ज च, गुरुनिर्देशगामिनः। सहिष्णोः शिष्यभक्तस्य, मोहनविजयस्य वै।३३७।

हृष्टस्वान्तेन पंन्याम-पटं प्राज्वात्मुशिक्षया। वालीपुर्या समेत्याऽसो, निथिशिष्यैः समन्वितः३३८

दीक्षां दत्त्वाऽत्र त्रीप्रष्टाद्वान , ह्यप्रधर्ममहोत्मवैः । मत्तीर्थानां च यात्राये, विजहार ततो गुरुः ॥ ३३९॥

३०-धुलेवादिनीर्थयात्रा, सूर्यपुरे चर्चायां विजयश्च-

तीर्थधृष्ठेव-सिद्धाद्रि-भोयणीत्यादिकां गुरुः । सद्यात्रां विधिना कुर्व-न्नाऽऽगात्स्रतपत्तने ॥३४०॥

बाद विहार कर गुडा गाँव पधारे. यहाँ 'अचलाजी' के मंदिरमें माघ सुदि ५ के रोज महोन्मवके माथ श्रीधर्मनाथ आदि जिनेश्वरोकी म्थापना की । ३३६ ॥ वहाँसे शहर शिवगंज पधार कर खुश दिलसे अनेक सुशिक्षाओं के साथ गुरुआज्ञामें चलनेवाले महनशील भक्त शिष्य मुनि श्री मोहनविजयजी को पंन्यास का पद प्रदान किया और १५

शिष्यों सहित ' बाली ' पधारे और आठ दिनके महोत्सव सहित तीन श्रावकोंको दीक्षा देकर वहाँसे उत्तम तीर्थोंकी यात्राके लिये गुरुदेवने विहार किया श्रीकेमरियाजी, 'सिद्धा-चलजी ' और भोयणीजी आदि अनेक तीर्थोंकी विधिसे उत्तम यात्रा करते हुए शहर 'स्रत' पधारे ॥३३७–३४०॥

आडम्बरैः समं संघैः, गुरोश्च प्राविशतपुरम्।
आदिमेऽत्र बहुश्राद्धाः, पड्द्रव्यादिविचक्षणाः।३४१।
गुरुप्तेनं महाराजं, ज्ञात्वा विद्वांससुत्तमम्।
कर्कशान् कर्कशान् प्रशान्, पप्रच्छविविधान् वरान्
तदुत्तराण्यपूर्वाणि, गुर्वास्येन दराणि वै।
जहपुस्ते निश्रम्येव, तुतुपुस्तं पुनः पुनः ॥३४३॥
चतुर्मासीस्थितौ धर्में-प्यालु-निन्दकदुर्जनः।
कियदज्ञानिभिः श्राह्नै-धर्ममर्मानभितकः॥३४४॥

यहाँपर श्रीसंघने अतीव धूमधामके नाथ गुरुका नगर प्रवेश कराया । यहाँके बहुतसे शावक पर्टच्याटिक पदाधोंके अत्यंत ज्ञाता है ॥ २४१ ॥ अतः इन आचार्य-वर्यको प्रकाण्ड विद्वान् जानकर, विविधप्रकारके शासीय गृद एवं कठिनसे भी कठिन अन्छे २ प्रश्न प्छुं ॥ २४२ ॥ युन्ति पूर्वक उनके उत्तरोको सुनकर श्रावकवर्ग अपने २ मनमें अति हर्ष य संतोपको प्राप्त हुए ॥ २४३ ॥ चातुर्मानदी स्थिरतामें कितनेक धर्मके ईर्ष्याल, निन्दक, दुर्जन, एवं अब, धर्मके मर्मसे अनिभन्न,

उपसर्गे कृतेऽप्यस्य, हानिः कापि तु नाऽजनि । त एवान्ते नतास्सर्वे, नेमुरेनं लसद्गुणम् ॥ ३४५ ॥ विवादे च जयं प्राप, सत्यधर्मप्रभावतः । यत्र यत्र गुरुश्चाऽगा-त्तत्र तत्र यद्योऽजनि ॥ ३४६ ॥

नंगरश्रेष्टिनो गेहे, गुर्जरीयप्रस्रदितः गुरुरेप चतुर्मासीं, पर्यवीवृतदादरात् ॥ ३४७॥

श्रीकदायहदुर्घह-जान्तिमन्नात्तु सर्ज्ञनः । विद्येपोदन्त उन्नयः,श्रीराजेन्द्रारुणोदयात् ॥ ३४८ ॥

श्रीकृकमीपुरेऽनेन, ल्रिवयंण चारुणा । प्राकृतं राज्यकाम्त्रं च, छन्दोवढं विनिर्मितम्॥३४९॥

शायकोंने उपस्म किये तो भी गुरुको तो किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंची, अन्त में वे सभी सनम्र चमन्कारी गुणवाले गुरुको नमते हुए॥३४५॥ जहाँ जहाँ आपका शुभ गमन हुआ वहाँ वहाँ गास्तीय वाद विवादमें आपको जय और वहुत यश ही प्राप्त हुआ ॥ ३४६॥ किर गुरुमहाराजने गुजरात देशकी प्रयाक अनुसार अन्यादरसे नगर सेठके वर पर चौमासा पलटाया॥ ३४७॥ यहाँ का विशेष श्वतान्त सजन पुरुषोंको 'श्रीकदाग्रहदुर्गहनोङा।न्तिमंत्र ' और 'श्रीराजेन्द्र-

सूर्योदय ' इन दो पुस्तकोंके द्वारा जानना चाहिये ॥३४८॥ बाद सं० १९६१ क्कसीके चातुर्मासमें आचार्यवर्यने छन्दो-मय ' प्राकृतव्याकृति ' नामक प्रन्थ बनाया ॥ ३४९॥

### ३१--श्रीउद्यसिंहभूपस्य गुरौ भिकतः—

श्रीझावुवानरेशेनो-दयसिंहेन सन्नराः।
अत्र विज्ञप्तिपत्रेण. प्रेषिता गुरुसन्निधौ ॥३५०॥
भवतो वहुकालान्मे, दर्शनेच्छा प्रवर्तते।
करुणादानवद्भिवों, दर्शनं देयमाशु वै ॥३५१॥
चतुर्मासीसमाप्त्यन्ते, तिथिशिष्यैः समन्वितः।
झावुवापत्तने चागाद्. विद्द्य धर्मवृद्ध्ये ॥३५२॥
कुर्वाणैरुत्सवैर्भूप-संघैः स प्राविशत्पुरम्।
तद्धर्मदेशनां श्रुत्वा. भूपसंघावद्यप्यताम् ॥३५३॥
च्याख्यानेऽनेकशो राजा, धर्म श्रोतुमयादसौ।
अन्यस्मिन्समयेऽज्ञीपसत्. धर्मकर्माणि हर्पनः॥३५४

एक समय झाबुवाके नरेश श्रीउदयसिंहजीने अपनी ओरसे विज्ञप्ति पत्र सहित प्रधान पुरुषोंको गुरुके पास भेजे ॥ ३५० ॥ उसमें यह लिखा था कि—मुझे बहुत सम-यसे आपके दर्शनकी पूर्ण इच्छा लग गई। है चास्ते दया-शील! आपश्रीको शीघ एक वक्त दर्शन देना चाहिये॥३५१॥ चौमासा समाप्त होने बाद १५ शिष्यों युक्त आपश्री धर्म बृद्धिके लिये विहार कर झाबुआ नगर पधारे ॥३५२॥ यहाँ राजा और संघकी ओरसे किये गए उत्सवोंके साथ गुरूका नगर प्रवेश कराया और उनकी धर्मदेशनाको सुनकर भूप व संघ अति ही खुश हुए ॥३५२॥ राजा धर्म श्रवणके लिये व्याख्यानमें अनेक बार आए। व्याख्यानके अतिरिक्त दूसरे मौके पर भी सहर्ष धर्मके प्रश्न पूछते थे ॥३५४॥ कियनः श्रापथान लेभे, गुरूणामुपदेशतः।

कियतः रापथान् लेभे, गुरूणामुपदेशतः । वहां च देवतास्थाने, पशुहिंसां न्यवारयत् ॥ ३५५ ॥ गुरोरम्य स्वराज्ये च, बहुमानमक्तारयत् । भक्तया चतत्प्रतिच्छायां, पूजापाठे दधात्यसौ॥३५६॥ पुरापि गुरूभक्तोऽयं, धमेनुद्ध्या चपस्मुधीः । अत्राज्ञनप्रतिष्ठायां, वदो मर्वसहायताम् ॥ ३५७ ॥ तम्याचापि मुवाक्मिद्धि, स्मरत्येष गुरोधिया । प्राणिनां किल कालेऽस्मिन, दुर्लभो गुरुरीहशः॥३५८॥

३२—बहुपु पुग्यामेषु साञ्जनप्रतिष्टाविधानम्—

पारिष्व-च्छोटमहोन, कारिते बृपभालये । प्रतिष्ठाऽकारि चेतेन, जावरापत्तने वरे ॥ ३५९ ॥

गुरुके उपदेशमे राजाने कटएक नियम भी लिये और बहुतसे देवी देवताओं के स्थानों पर पशुओंके वधको निया-



राणापुरेऽथ संवेन, कारितं जिनमन्दिरे । योऽस्थापयन भर्मेञं, सहाजनप्रतिष्ठया ॥ ३६४॥

१९५० की गालमें 'तालनपुर' तीर्थमें श्रीगोदीपार्श्वनाथजीकी प्रतिष्ठा आपने कराई। १९६१ गाँव ' वाग ' में 
हर्षभर पूज्यवर्यने श्रीविमलनाथजीकी माझनजलाका प्रतिष्ठा
कराई ॥३६०॥३६१॥ बाद जहर ' राजगढ़में ' खजानची ' खुलीलालजी ' के बनवाये हुए ' अष्टापदजी ' के नामसे 
प्रिमिद्ध जिनमंदिरमें मानन्द महोत्यवके माथ अखनजलाका 
सह २४ जिनेश्वगंकी म्थापना की। इस उत्यवमें सहर्ष 
धारानरेज, आबुवानरेज, सरदापुर छावनीके एजण्ड, मी 
आए थे॥३६२॥३६३॥ और राणापुरमें श्रीसंबकी 
ओरसे निर्मापित जिन-मंदिरमें माखनजलाका श्रीधर्मनाथजीकी प्रतिष्ठा कराई॥३६४॥

जावरापत्तनेऽप्येत्य, लक्ष्मीचन्द्रजिनालये। श्रीतलेशप्रतिष्ठां सो-ऽकरोन्निर्मलचेतसा ॥ ३६५॥ ग्रामे रङ्गपुराख्ये च, झाबुवाराज्यवर्तिनि। गुरुणा च महानन्दै-र्दशाई-रींगनोदयोः ॥ ३६६॥ सरस्यां खाचरोदे च, मडावदा-कडोदयोः। श्रीटांडा-झाबुवा-रंभा-पुरकाणोदरेप्वपि॥ ३६९॥ पुरग्रामेप्वनेकेपु, तेनैवं कारिता मुदा। सोद्धवैश्च महानन्दैः, प्रतिष्ठाः साज्जना वराः॥३६८॥



सीतामऊपुरस्थेनै-केनेभ्येन सहाऽकरोत्। ततो वृत्तान्तवुद्धेऽपि, समये वरराजकौ ॥ ३७३॥

जन्यैः सार्घ समायानौ, मज्जीभूय मुदा च तौ। परिणेतुं विवादोऽभू-दहमेवेनि जल्पतोः ॥३७४॥

श्रीसंघके अत्याग्रहसे १९६२ का चातुर्माम गुरुमहाराजने खाचरोद किया। बाचकबृन्द ! इस चातुर्माममें गाँव चीरोला निवासी जातिच्युत श्रावक लोक गुरुमहाराजको व्याख्यान<sup>में</sup> टम तरह अर्ज करने लगे कि-महाराज ! हम लोक महादुःम् र्मा समुद्रम पंड हुए है। ३६९-३७०॥ आज उस बातकी वहात रस्य वित्राये अतः हम दीनोका आप उद्घार करावे। उसा रक गुरुतीक पळन पर व मी अपनी कुळबीती कयाकी मर राम । ३७१ ॥ पाइक फिया भनाइय सकने अपनी रदकाका दनके । रूप स्तलामम मार्ग की । इधर पर रम स्पन्ना सीन ना सीनामक्रीनवासी एक सठक साथ मगपन हा पात (नवप हर ही) पाढ पह हुल पूनान त नत अझत ना । अपन के मोक पर च दोनो पर विपाहकी कुर तथ रा कर तान ठकर अगर । अब म ही परण्या एमा परम्परम बालत हम उन दानाम व्याहनक लिय बादः विचाद राम हता । ३७४

कर्यामेका समुद्रात् द्वी वर्ग समुपस्थिती। तदीक्षितुमनक च कोत्रक्षीयन आयमुः ॥ ३७५॥ अथान्ते पश्चलोकास्तु, सत्यनीतिविदांवराः । इत्थं न्यायं प्रचकुस्ते, प्रमाणं मात्रिकं वचः ॥३७६॥ यतः पुत्री तु मातुश्चै-वाधिकारे प्रवर्तिनी । तथा जास्त्रेषु पुत्र्यास्तु, मात्रङ्गानि विशेषतः ॥३७॥ इति नीत्यात्र यः सीता-मजस्थो वरराजकः । कन्यापतिस्तु विश्लेयः, सज्जनैः सत्यसाक्षिभिः॥३७८॥ सीतामडनिवास्येव, परिणिन्ये हि तां वरः । रत्नपुर्यास्तु मालिन्यं, ज्यवहारे नदाऽजनि ॥३७९॥

एक कन्याको च्याहनेके लिये दो वर उपस्थित हुए हैं, इन इत्तान्तको देखने वास्ते आनपानके अनेक कौतुकाधीं लोक आए ॥ २७५ ॥ तदनन्तर मचे न्यायके जानकार निष्पक्षपाती पंच लोकोंने इन प्रकार का न्याय किया कि माता संबन्धी नगवनका वचन प्रमाण हैं ॥२७६॥ क्योंकि लड़की माताके ही अधिकारमें वर्चने वाली होती हैं। शाकों में भी लिखा है कि पुत्री के अरीरमें ज्यादेनर माताके ही अग होते हैं।॥२७७॥ इन न्यायसे नीतामऊका वर कन्या का पति हो नकता है ऐसी सत्य वातकी साक्षी नक्षन लोकोंको जानना चाहिये ॥ २७८॥ इन कारण नीतामऊ निदानी यरने ही उन कन्याको न्याही। इस वक्त रतलम वालोंके ज्यवहारमें जरूर महीनता पहुँची ॥ २७९॥



एकदम निःस्वार्थ भावदया पैदा हुई। में ज्यों बने त्यों हरिकसी उपायसे इनका उपकार करूं तो अच्छा ॥ ३८३ ॥ नीतिमें भी कहा है—स्रज कमलोंके समृहको विकस्वर करता है, चन्द्रमा क्रमुदके गणको प्रफुल्लित करता है. और किसीसे प्रार्थना नहीं किया गया मेघ भी समय २ पर जल वरसाता है. एवं उत्तम पुरुप भी दूसरोंके शुभ करनेमें अतिशय उद्यम वाले होते हैं ॥ ३८४ ॥

३४-गुरूपदेशतदुद्धारो, नवकारोपधानं च-

तथाऽन्येऽपि वहुश्राद्धाः, करुणारसकर्षिताः । तादृशीं प्रार्थनां चकु-रेतेषां जातिमेलने ॥ ३८५॥

यनो धर्मशास्त्रेऽप्येवं जीवानामुपदेशः—

"सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं,

क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्

मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ,

सदा ममात्मा चिदधातु देव! ॥ ३८६॥

परहितचिन्ता मैत्री. परदुःग्वनिवारिणी तथा करुणा। परसुग्वतुष्टिर्मुदिना, परदोषोपेक्षणसुपेक्षा "॥३८०॥

तथा करुणा रूप रमसे खींचे हुए बहुतसे दूसरे श्राव-कोने भी इनको न्यातिमे मिलानेके लिये उसी प्रकार गुरु-महाराजसे अर्ज की ॥ ३८५ ॥ क्योंकि धर्मशास्त्रमे भी जीवोंको इस प्रकार उपदेश दिया है-सत्र जीवोंक ऊपर मित्र भाव, गुणी जनों पर अति हर्ष, दुःखी जीवों पर दयाका ्रिम, और विपरीत आचरण होने पर ममभाव रखना, हे जिनेश्वर देव ! मेरी आत्मा इन चारों भावनाओंको सदा धारण करो ॥३८६॥ दृसरोंकी हित चाहना उसे मैत्री, अन्यों के दुःखों को हटाना उसे करुणा, पराये सुखोंको देखका आतमा मन्तुष्ट हो उसे मुदिता (प्रमोद), और अन्योंके दोषों को देखकर समभाव रखना उसकी उपेक्षा कहते हैं ॥३८७॥ दंद संघं नदैवोप-देशं सर्वमनोगमम् । सपादैकदयावडि-नेतृत्या दण्डनं दिना ॥ ३८८॥ प्रदर्शिनो महालाभ-श्रेतेषां जातिमेलने । गुर्वादेयगिरा जीघं, नेऽप्यङ्गीचक्ररादरात् ॥३८९। गुरुवाक्यानुसारेण, प्रतिवाषप्रादरम् । मंघाक्षराणि चाऽऽनीया-ऽडीह्ञान गुरवे मुदा।३९०। गुर्बादंशात्तनः सर्व-मयसम्मतिभि सह। नहस्तैः सर्वसंघेभ्यो. टापिता अक्रा वरा ॥ ३९,१॥

उस समय गुरुन सबके मनमे जच जावे ऐसा संबक्षी उपटेश दिया। सबा विश्वाकी टया पालने वाले श्रीसंबक्षी

पञ्चलोकेषु वार्नाऽसृत् , कोऽयेतान् पर्वमाद्ययेत । कावडियाकुलोत्पक्षो , नन्दरामस्तदाऽवदत् ॥३९२॥

सबसे पहले इन सबको में जिमाऊंगा, मृणोत कर्ने प्रसिद्ध चुन्नीलालजी भी इसी प्रकार बोले, इन दो जनोंने अपने बर पर उन्हें जिमाए ॥ ३९३ ॥ उनके बाद संबने भी उन लोकोंके माथ जातीय संबन्धी मादी आदि कुल व्यवहार शुरू कर दिया । बाद उन लोगोंने भी सभी गाँबोंके संबको बुलाकर देवगुरुओंकी भक्ति पूर्वक आठ दिन महोत्तर बोंके साथ संबके लिये जाने जाने आदिका कुल खर्चा देकर अनेक प्रकारके भोजन आदिकोंने आठ दिन तक अतीव भक्ति की । फिर अन्तमें श्रीफलादिक शुम बस्तुओंसे सत्कार कर श्रीसंबको विदा किया ॥ ३९४-३९६ ॥ इन प्रकारके कठिन काये करने बाले वे गुरू कौन हैं ? ऐसा महान् आवर्ष मानकर यहाँ अनेक ठाकुर आदि बड़े बड़े लोक ॥ ३९७ ॥

तर्गुरोर्दर्शनार्थं च. हष्टाः सन्तः समाययुः।
दर्शं दर्शं ग्रुभाचार्यं, गृहीन्वा नियमान् गताः॥३९८॥
इत्यंकारेण ते सर्वें, जातिगद्गासुपाविताः।
मेनिरे गुरुवर्यस्य, यावज्ञीवोपकारिताम् ॥३९९॥
सुकार्येणाऽसुना होके, तेन हमे महद्यशः।
प्रागपि ग्रह्णे जाता-वेतेषां साधुपुद्गवाः ॥ ४००॥
तथा आद्यास्त्वनेकेऽपि, प्रायतन्त यथामित ।
नैवाऽह्य परं तेषां, सौभाग्यमपि कञ्चन॥ ४०९॥



३५--प्रश्नोत्तराणि, मक्षीतीर्थ--संघनिर्गमश्र-पाजोऽत्र गुरुमप्राक्षीन, महेता-पन्नालालकः। परीपहोदयः कः स्या-दुदये कस्य कर्मणः ॥ ४०४॥ दर्शनमोहनीयेन, दर्शनम्य परीपहः। ज्ञानावरणतः स्यातां, प्रज्ञाऽज्ञाने परीपहाँ ॥ ४०५॥ विव्यक्तमाँदयेऽलाभ-क्षेत्रं चारित्रमाहकात् । आक्रोबाऽरिमस्कार-ललनाऽचेलयाचनाः॥४०<sup>६॥</sup> नैपेधिकी च सप्तेने, वेटनीयान्वमी मताः। चर्याशस्यातृणस्पर्श-श्रुतपिपामावधाऽऽमयाः ॥४०७ शीनोप्णमलदंशास्त्र, स्द्राः श्राद्धः ! परीपहाः । चिवार्थिभिः सुनिर्ग्रन्यैः, मोडच्याः कर्कशा मुडा॥

फिर खाचरोटके चौमांसमें सुविचक्षण प्रजाचक्ष श्रावक वर्ष महेता-पन्नालालजीक गुरूसे पूछे हुए प्रश्नोत्तर लिखते हैं-किम कर्मका उदय होने पर कौन परीपह उदय होता है ? ॥ ४०४ ॥ दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे दर्शन-सम्पत्तव-का १ परीपह उदय होता है । ज्ञानावरणी कर्मके उदय आने पर ज्ञान २ और अज्ञान ३ ये दो परीपह होते हैं ॥ ४०५ ॥ अन्तराय कर्मके जोरसे यथेष्ट लाभ ४ नहीं होता, एवं चारित्रमोहनीके उदयसे आक्रोश ५ अरति ६ सत्कार ७ स्त्री ८ अचेल ९ याचना १० और नैपेधिकी ११ ये सात परिसह होते है। वेदनीय कर्मके उदयसे चर्या १२ जय्या १३ तृणस्पर्श १४ क्षुधा १५ पिपासा १६ वध १७ रोग १८ शीत १९ उष्ण २० मल २१ और टंग [डांश] ये कठिन भयंकर २२ परीपह उदय आने पर मोक्षार्थी निर्शन्य साधुओंको महर्ष सहने चाहिये॥ ४०६-४०८॥

दया सपादविश्वा च, सुश्राद्धानां कथं भवेत् ?।
सृक्ष्मस्थ्ला हिधा जीवा, सृक्ष्मरक्षा भवेत्रहि ॥४०९॥ हिंसाऽऽरंभे न कल्पात्तु, सापराधे न चापरे। तेपां हिंसा च सापेक्षा, निरपेक्षा क्षचित्रहि ॥४१०॥

सुगुरो ! श्रावकों के सवा विश्वाकी दया कैसे होती है ? उत्तर-सुश्रावक ! संमारमें पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, वे ५ स्थावर जीव और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, पचेन्द्रिय ये ४ त्रम जीव एवं ९ प्रकारके जीव है, इन्हें मर्वथा नहीं मारने वाले सुनिराजोंके ही इनकी संपूर्ण २० विश्वाकी दया पल मकती है । श्रावक लोग त्रस जीवोको नहीं मारने हैं, परन्तु घर हाट हवेली आदिकोंके आरभ समारभ करते कराते समय स्थावर जीवोका जरूर यत्न करे परन्तु त्रम-स्थावर जीवोंको मर्वथा दया नहीं पाल सकते, इन लिये साधुओकी अपेक्षा गृहस्थोंके १० विश्वाकी द्या वॉकी रही । स्थूल जीवोंको संकल्पसे याने 'इस जीवको मार दं' ऐसी वृद्धिसे नहीं मारते हैं, लेकिन आरंभ समारम

करते कराते समय मरं तो उनकी यतना (छूट) है, इमसे १ विश्वाकी दया वॉकी रही, उसमें भी निरपराधीको नहीं मारें और सापराधीके लिये यतना है, इससे ढाई विश्वा ही द्या वॉकी रही। सापराधीको भी निरपेक्षा—विना प्रयोजनसे नहीं मारें याने सापेक्ष—प्रयोजनसे यतना है, इस कारण स्वा विश्वाकी दया ही श्रावकोंके पालना संभव हो सकती है। ४०९॥ ४१०॥

आद्वानां स्वामिवात्सल्यं, क्रुतश्चोक्तं दयानिवे!। सुआद्ध! भगवलङ्गे, आद्धैः शंखादिभिः कृतम्।४११। साधर्मिक-तदृवात्सल्ययोमीहात्म्यं शास्त्रेऽप्युक्तम्

सर्वेः सर्वे मिथः सर्व-संवन्धा लब्धपूर्विणः। साधर्मिकादिसंवन्ध-लब्धारस्तु मिताः क्वित ।४१२। न कयं दीणुद्धरणं, न कयं साहम्मिआण वच्छल्लं। हियम्मि वीयराओ, नधारिओ हारिओ जम्मो ।४१३।

भो दयानिधे गुरो ! श्रावकोंके साधर्मिकवात्सल्य कर नेका अधिकार कहाँ कहा है ? उत्तर-हे सुश्राद्ध ! पंचमाङ्ग-मगवती सत्रमें शंखजी आदि सुश्रावकोंने साधर्मिकवार्त्सल्य

१-तएण से सखे समणोवासए ते समणोवासए य एवं वयासी--तुः झेण देवाणुष्पिया ! विउल असण पाण खाइमं साइम उवक्खडावेह, तएण अम्हे त विउल असणं पाणं खाइमं साइमं

किया है ॥ ४११ ॥ फिर साधिमकवात्सल्यका उत्तम प्रभाव अन्य शाखमें भी कहा है—सब जीवोंके परस्परमें माता पिता आदि सब प्रकारके संबन्ध पिहले अनेक वार मिलजुके हैं। लेकिन साधिमक, साधिमकवात्सल्य आदिके संबन्ध तो कहीं प्रमाणवन्ध ही मिलते हैं ॥ ४१२ ॥ जिसने दीन जनोंका उद्धार नहीं किया. साधिमकोंके लिये साधिमकवात्सल्य नहीं किया. और हृदयके अन्दर वीतराण मगवानको धारण नहीं किया तो उसने अपना नर जन्म निष्फल ही खोदिया ऐना समझें ॥ ४१३ ॥

अन्यदा विहरन्नागात्, खाचरोदपुरं गुरुः।
गुरुवाण्यात्र जातानि, धर्मकार्याण्यनेकनः ॥ ४१४॥
श्रेष्टिना तीर्थयात्राया-स्तदा श्रुत्वा महत्फलम्।
मृणोत-चुन्निलालेन, संघो निर्यापितो मुदा ॥४१५॥
निथिशिष्येश्च सोऽप्यासी-द्विज्ञपत्या श्रेष्टिनोऽस्य भोः!
स्थाने स्थाने ददङ्क्या-नुपदेशं सुमञ्जलम् ॥४१६॥
पीत्यासौ विधिनाऽगच्य-तन्सर्व हि सुभोजयन्।
मगसीपार्श्वनाथस्य, यात्राऽऽनन्देन कारिता॥३१७॥

ध्यासाएमाणा-ईपस्वारयन्तो वह च स्वजन्तः र्षुसण्टादेपेव धिस्माएमाणा-विद्येषेण स्याद्यन्तोऽस्पमेव स्यवन्तः । राज्ता-देरिव परिभुतिमाणा-मर्वमुष्मुङ्गना शहरमण्यपरित्यवन्तः । पति-भाएमाणा-रहतः । पत्रिययं पोसह परिज्ञानरमणाः जिहारिम्बामे ॥ भगव ६२ शव ६ ३०॥

हैंस्तिपड्निधिभुवर्षं, मधुक्रुष्णं सुदिक्तिथां॥ संयभिक्तिनार्चादां, बीयाय बहुरुं धनम्॥४१८॥ तीर्थयात्रां महानन्दंः, कृत्वैत्यभ्यः स्वपत्तनम्। संघभक्त्यादिकं चक्रे, मेने स्वं फलवज्जनुः ॥४१९॥

एक समय गुरुजी विचरते हुए खाचरोट नगर पधारे, वहाँ गुरूके उपदेशसे अनेक धर्मके कार्य हुए ॥ ४१४ ॥ उसमें मृणोत-चुन्नीलाल सेठने वड़ा मारी तीर्थयात्राका लाम सुनकर अति हपसे मक्षी-तीर्थका संघ निकाला ॥ ४१५॥ वाचकगण ! इस संघमें सेठकी अजैसे १५ किप्यों युक्त गुरुमहाराज स्थान स्थान पर भव्यजीवोंको सुन्दर उपदेश देते हुए अतीव जोमने थे ॥ ४१६ ॥ यह संव जास्त्रोक्त-विधिसे यात्रामें चलता था. अतः त्रीतिके माथ उन मभीकी अपनी ओरसे अच्छी तरह भोजन जिमाते हुए क्रमसे आनन्ड पूर्वक सेठने श्रीमगमी-पार्श्वनाथजीकी यात्रा कराई ॥४१७॥ संवत १९६२ चैत्र वदि दशमीके रोज संघमिकतमें एवं जिनेश्वरकी पूजा आदि शुभ कृत्योंमें सेठने बहुत द्रव्य व्यय किया ॥ ४१८ ॥ इस प्रकार बड़े ही आनन्दसे तीर्थयात्रा कर और अपने नगर आकर सेठने साधभिक वात्सल्य आदि श्चभ कार्य किये, बाद गुरुऋपासे अपना जन्म सफल मानने लगा ॥ ४१९ ॥

## ३६--सर्वचातुर्मासास्तेषु धर्मवृद्धिश्च--

स्तुत्यानि धर्मकार्याणि, श्रीवडनगरेऽन्तिमम् ।
महानन्देन चाऽभ्वन्, संघो वन्दितुमाययौ ॥४२०॥
अधैकोनचत्वारिंश-चतुर्मासीषु जिह्नरे ।
कियोद्धृतौ च जातायां, सत्कार्याष्टाहिकादयः ॥४२१॥
व्यायन् वहूनि रूप्याणि, धर्मक्षेत्रेषु सप्तस्त ।
जानाश्चास्योपदेशेन, श्राद्वीश्राद्धाः सहस्रगः ॥४२२॥
मार्गानुगुण-सम्यक्त्व-द्वादगवनधारिणः ।
अदयाऽसत्यचौर्याणां, व्यवाय-धनित्नयोः॥४२३॥
नियमा ग्राहितास्तेन, चाऽन्येपां नैशिकागनम् ।
पालयन्ति सुयत्नैस्ते-ऽप्यचाविध सुभावनः॥४२४॥
यनः-संसारेऽत्र यथा सद्धि-गृहीतानि वनानि चै।
तथैव पालनीयानि, क्रतिचारादिकं विना ॥ ४२६॥

उसके बाद सं० १९६३ का अन्तिम चांमाना शहर 'बड़नगर' मालवा में हुआ. इनमें आनन्द प्रेक प्रशंननीय अनेक धर्मके कार्य हुए और पर गाँवों के नंध भी गुरुको बाँदने के लिये आए ॥ ४२० ॥ आपश्रीके कियोद्धार करने के दाड़ ३९ उनचालीन चातुर्मास हुए । उन नभी चौमानाओं में अष्टाहिक महोत्नव आदि अनेक उत्तम कार्य हुए ॥ ४२१ ॥ धर्मके नात क्षेत्रों में संघकी औरने बहुन ही हपने द्यप किने गये और गुरुदेवके उपदेशसे हजारों श्रावक श्राविकाएँ हुई ॥ ४२२ ॥ उनमें कईएक श्रावक मार्गानुसारी, शुद्र सम्यक्त्वधारी और द्वाद्य-त्रतधारी भी हुए। िकतनेक जीवोंको हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चौरी नहीं करना, परस्रीकी संगति नहीं करना, धनका परिमाण करना और कईयोंको रात्रिमें भोजन नहीं करना, इत्यादिक गुरूजीने नियम ग्रहण कराये। मो वे आज पर्यन्त बड़े ही यत्नोंके साथ उत्तन भावने लिये हुए त्रत नियमादिकों को पालन कर रहे हैं। क्योंकि-इन संमारमें जैसे उत्तम पुरुषोंने शुद्र मनमे बन ग्रहण किरे हें तो उन्हें वैसे ही अतिचारादिक दोप लगाये विना पालन। चाहिये ॥ ४२३-४२५ ॥

अभृवन् यत्यवस्थायां, चतुर्मास्यः क्रमादिनाः। विकटे मेदपाटेऽस्मि-न्नाकोलाख्ये पुरे वरे ॥ ४२६॥ इन्द्रपुर्या सुदा चैव-सृज्ञयिन्यां दसोरके। उदयेऽपि पुरे वयं, नागारे जैसले पुरे ॥ ४२०॥ पाल्यां योगपुरे ख्याते, श्रीकृष्णगडनामि। चित्तोरे सोजते शंसु-गडे विकमपत्तने ॥ ४२८॥

आपके यति अवस्थामें लिखित क्रमसे इक्कीम चातुर्मास हुए-संवत् १९०४ का चौमामा इम दुर्गम मेवाड़ देशस्थ नगर 'आकोला 'में हुआ, १९०५ का सहर्प इन्दौरमें, १९०६ उज्जैनमें, १९०७ मन्दसोरमें, १९०८ उदयपुरमें, १९०९ नागौरमें, १९१० जैसलमेरमें, १९११ पालीमें, १९१२ प्रसिद्ध शहर जोधपुरमें, १९१३ किसनगढ़में, १९१४ चितोड़-गढ़में, १९१५ सोजतमें, १९१६ शंभुगढमें, १९१७ वीका-नेरमें ॥ ४२६-४२८ ॥

सादर्घा च भिलाडाख्ये, रत्नपुर्यजमेरयोः।
जालोरे च वरे घाणे-रावे श्रीजावरापुरे ॥ ४२९॥
तथैवं साध्ववस्थायां, ग्वाचरोदपुरे वरे।
रत्नपुर्या च कूकस्यां, मज्जो राजगढे पुरे ॥ ४३०॥
रत्नपुर्या च कूकस्यां, मज्जो राजगढे पुरे ॥ ४३०॥
रत्नपुर्या च श्रीमाले, जिवगंजे पुरे नतः ॥ ४३१॥
आलीराजपुरे कुक्यां, श्रेष्टे राजगढे पुरे।
श्राद्धायुतेऽमदावादे, धोराजीवरपत्तने ॥ ४३२॥
श्रीधानेरा-धिरापद्र-वीरमग्रामकेषु यै।
सियाणाक्ये गुलाग्रासे, चाऽऽहोरे सर्पगुन्दरे ॥४३३॥

१९१८ नाद्रीमें, १९१९ भिलारामें, १९२० रनताममें, १९२१ अजमेरमें, १९२२ जालीरमें, १९२३ पाणेगदमें, १९२४ जाउरामें एआ। तिने ही नाधु अवस्थामें १९२५ खाचरीदमें, १९२६ रतलाममें, १९२७ वृजनीमें, १९२८ राजगहमें, १९२९ रतलाममें, १९२० जावरामें, १९३१—३२ आहोरमें, १९३२ जालीरमें, १९३६ राजगहमें, १९३० रत्यां प्रतिमें, १९३० और स्था तमें, १०२७ स्वर्ध वर्ष, १०१८ वासीय नप्रति, १०१८ कक्ष्यं में, १९८० क्वास्त्रे, १९३१ देश कनार तेन की जाले का ठालक जनस्वा स्वति, १९४१ भीग नेति, १९५३ पानगम, १९८५ तक्ष्यं में, १९५७ की मगामी, १९३१ राजपालाम, १९५७ वा वा वा सम्बद्ध मुक्का, १९४८ मनते सुन्दर सामामी । ५०९ १८३ म

निम्पाने हापरे पासी, जापाने स्वांत्रे ।
गणाते सम्माने समी, पत्ति तापाणी ॥ ४३४ ॥
स्तपणी तथा। जोरे, जिपमाते सिपाणके ।
भारति प्रमानंत्र, स्रोत इत्सीप्रे ॥ ४३५ ॥
सामरोजे प्रश्लेत, श्री स्वस्था जिपाण ।
एवा मात्राश्चतुमीम्पी, स्मान्ति पीज्यो ॥ ४३५ ॥
पत्रमीमीप्यनेना जा, साउमी मिम्सीकृताः ।
जीवा प्रमीपदेशीस, भवननमादिशीस्तः ॥ ४३७ ॥

१९४९ निम्बादेड्सम १९५ म्यावगेदमें, १९५१-५२ प्रक्यात रमणीय राजगहमें, १९५३ सुन्दर ज्ञार जारामें, १९५४ रन्नपूरी-रतलाममें, १९५५ आदीरमें, १९५६ ज्ञिन् गंजमें, १९५७ मियाणामें, १९५८ आहीरमें, १९५९ गह जालोरमें, १९६० स्रतमें, १९६१ क्रक्सीमें, १९६२ साबर रोदमें और १९६३ अन्तिम चौमासा बढ़नगरमें, इतने चौमासे सुकराजके क्रियोद्धार करने बाद हुए। आपश्रीने धमीपदेश

द्वारा इन चातुर्मासोंमें संमारमें जन्म मरण आदिसे डरने-चाले सेंकड़ों जीवोंको उत्तम जैनधर्मके सन्मुख किये। ॥ ४३१-४३७॥

## ३७-गुरोर्धर्मकृत्यादिसदाचरणानि--

आसीत्स्यातिर्गुरोरस्य, विद्वत्ताऽसिलभारते।
नो विदिन्त भवन्तं के ?, वर्याचार्यगुणोदिषम्॥४३८॥
साञ्जनाः सुप्रतिष्ठास्तु, पूर्णज्योतिपविद्या ।
सुहत्तं भवता दत्ते. कृता आनन्दतामदुः ॥ ४३९॥
संघीभृतमहत्त्रेषु, लोकेषु ताम्वनेकजः।
परं मस्तकपीटापि, नो कस्यापि मसुत्थिता॥ ४४०॥
स्थापना ज्ञानकोषाणां. तपस्योद्यापनान्यपि।
विद्यज्ञान्तिकरी पृजा, जीणांद्वारास्तु भृरिजः॥४४१॥
तीर्थसंघादिकार्याणि, ज्ञानीयंग्रज्ञमेलनम्।
गुम्णासुपदेज्ञना-ऽभ्यज्ञत्तसत्त्रज्ञः ॥ ४४२॥
रत्थं सद्धमंकार्येषु, रूप्याणां कितलक्षजः।
श्रीसंघेन प्रमद्युद्ध्या,पारितानि ज्ययानि व ॥४४३॥

फिर गुरुमहाराजकी विक्रचा नारे हिन्दुस्थान में प्रतिज्ञ थी। भेष्ठ आयार्थगुओंके नागर आपको बाँन नहीं जानते हैं। अर्थाद् आपसे प्रापः सभी परिचित हैं।। १२८॥ संपूर्ण ज्योतिपविद्याके बलसे आपके दिये हुए मुह्त्तमें अजनशलाका और प्रतिष्ठाएं की हुई आनन्द को ही देनेवाली हुई ॥ ४३९ ॥ उनमें अनेक नार हजारों लोकोंके एकत्र होनेपर भी किसीके शिर दुखने मात्र की भी वाषा पदा न हुई ॥ ४४० ॥ फिर अनेक ज्ञानभण्डारोकी स्थापना, तपोंके उद्यापन, अष्टोत्तरी-शान्तिस्नात्र पूजा और अनेक जिनमंदिरादिकोंके जीणोंद्रार भी हुए ॥ ४४९ ॥ ज्ञातिमें सम्प कराना, तीथेमच आदि जैसे उत्तम २ कार्य गुरुमहाराजके उपदेशमें सेकडों क्या बिन्क हजारों हुए ॥ ४४२ ॥ इस प्रकार धर्म-कार्योंमें कई लाख रुपये शीमच द्वारा गुरुजीके सद्पदशमें इयय किये गये ॥ ४४३ ॥

पृज्योऽयं साथुचर्यामु, करिबद्धोऽभवन्सदा।
जानन्त्यावालबृद्धास्तु, तत्म्बन्त्पं सुमूलतः। ४४४॥
ज्यायस्यामण्यवस्थायां, स्वीयोपकरणान्यपि।
जिएयैरवाहयित्तत्य-सुवाह स्वयमेव सः ॥ ४४५॥
जिथिलाचारसद्भन्तु, नैच्छत्म्बम्ने कदाण्यमौ।
अर्हच्छुद्धोपदेशं वे, लोकेभ्योऽडात्मुवीधिदम्॥४४६॥
सत्यज्ञानिकयाऽऽख्यस्य, सर्वत्रोत्कर्पत्यत्व।
याममात्रं रजन्यां स, निददौ निह वासरे ॥४४९॥
स्वात्मीयगुणदस्योव, भीतिहेतोश्च योनिषु।
मस्तकन्तु प्रमादारे-रामृलाच्छीधमच्छिनत्। ४४८॥

आगमार्थविमशें च, साधूनां तत्प्रपाठने । निमग्नो धर्मचर्चायां, रात्रौ ध्याने विशेषतः ॥४४९॥ निःसन्देहं स्फुटं साक्षात् , सत्यरूपैः समन्वितम् । यसाद् ध्यानप्रभावाय-स्त्रैकालिकमलोकत ॥४५०॥

ये पूज्यवर्ष साघुकी कुल कियाओं के पालन करने में सदेन किटवर्स रहते थे। संसारमें वालसे लेकर बृद्ध तक सभी आम्लसे उनके स्वरूपको जानते हैं।। ४४४॥ अतीव बृद्धावस्था होने पर भी आप अपने उपकरणों को शिष्यों से नहीं उठवाते थे।। ४४५॥ कियोद्धार किये वाद आपने शिधिलाचारों का प्रसंग तो कभी स्वभमें भी मनसे नहीं चाहा और लोगों के लिये जिनेश्वर-देवके गुद्ध मार्गका उपदेश दिया॥ ४४६॥ नत्य जान और कियायुक्त आपश्रीकी सब जगह उत्कृष्ट कियापात्रता फैल गई। रात्रिको एक ही प्रहर निद्रा लेते थे, दिनमें तो कभी नहीं ॥ ४४७॥ ८४ लक्ष जीव-योनियों में भयका हेतु. आन्माक जानादि गुणों का चौर ऐसा प्रमाद रूप शत्रका तो आपने जड़मुलसे शीघ मानो मस्तक ही काट दिया था॥ ४४८॥

प्रायः आप दिनमें आगमोंके अधे विचारने और नाधु-ओंको पढ़ानेमें, रात्रिको धर्मचर्चामें और ज्यादातर धर्म-ध्यानमें ही निमग्न रहते थे ॥४४९॥ आप शुभ प्यानके अनु-भावने नन्देह रहित सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष माक २ तीन कालके स्वरूपको देखते थे ॥ ४५०॥

## ३८-ग्ररोर्ज्ञानध्यानोपरि सत्यापनयः-

आहोरसंघमेपोऽवक्, प्रतिष्ठां किल साझनाम्। वाणेन्द्रिंगॅनवैकाञ्दे, वेगतः संघ! कार्य ॥ ४५१ ॥ संघोऽप्राक्षीत्कथं जीघं, दुष्कालोऽग्रे पितष्यित्। तथासौ कारयामास्, प्रोक्ताब्दे जुभभावतः ॥४५२॥ पेइँवाणनन्दभ्वपं-ऽतिदुर्भिक्षं ततोऽपतत्। सत्यवाक्यं गुरोईष्ट्वा. सोऽस्मरत्तं मुहर्मुहुः॥४५३॥

जैसे-एक समय गुरुवर्य श्रीआहोर संवको बोले कि १९५५ के सालमें ही जर्दासे साज्जनशलाका प्रतिष्ठा कराले ॥४५१॥ संघने पूछा गुरो ! शीघतः करानेकी क्या जरूरत ? तव गुरूजी बोले कि-अगले वर्षमे वड़ा ही दुकाल पड़ेगा बाद शुम मावसे श्रीसंघने कहे हुए वर्ष में ही शीघ्र साज्जनशलाका प्रतिष्ठा गुरुदेवसे करवा ली तदनन्तर १९५६ की सालमें चारों खूंट त्यन्त दुर्भिक्ष पड़ा। तव संघ गुरूके मत्य वचनको देखकर वारंवार उनको याद करने लगे ॥ ४५३॥

र्भूतिवाणनवैकाव्दे, गोडीपार्श्वजिनालये । यदाऽसौ पुर आहोरे, वहिश्चारौ पुरस्य वै ॥४५४॥ सूद्धवैश्च महानन्दैः, शास्त्रपोक्तं यथाविधि । प्रतिष्ठां साञ्जनां कृत्वा, तदन्ते चापि फाल्गुने ॥४५५॥

आगच्छन्नेय रुग्यस्तो-ऽभवत्यूच्यः स्वकर्मणा।
प्रान्तेऽच्य श्वः प्रयातासी, स्वर्गमित्यव्रवीज्ञनः॥४६०॥
वेदनां सहमानोऽथ, सानुतापो यतीश्वरः।
अत्राकस्मान्निजीथेऽय-मायुःक्षीणाहिवं गतः॥४६१॥
तृतीये प्रहरे राज्ञे-स्दितिष्ठद् गुरुर्वतात्।
कल्याणार्थ सदा रीत्या, ध्यानं कर्तु समुत्थितः॥४६२॥
ध्यानं कृत्वैकयामं स. जिष्यैरावरुयकं तथा।
ततः प्रोचे गुरुश्चेवं, जिष्याः! शृणुत मह्नचः॥४६३॥

फिर वे मत्यवादी श्रीप्ज्यजी बोले कि मुहूर्न भी अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा जानने बृझने भी संघकी ओरसे रूप योंके अति लोभ देनेमे आखिर वे वहाँ आए ॥ ४५९॥ आते ही श्रीप्ज्य अपने कर्मयोगमे रोग पीड़ित हो गये। आखिर ये आज कल स्वर्गधाम जानेवाले हैं ऐसा लोक प्रतिमुखसे बोलने लगे ॥ ४६० ॥ बाद श्रीपूज्यजी में यहाँ कहा मे आया ? ऐमा पश्चात्ताप युक्त कप्टको महते हुए आधी रातके समय एकदम आयुः क्षय होनेसे देवलोक चले गए ॥ ४६१ ॥ गुरुदेव नियममे रात्रिके तीसरे प्रहर्में उठने थे। सो हमेजाकी रीति मुजन कल्याणार्थ उस दिन भी ध्यानके लिये उठे ।। ४६२ ॥ एक प्रहर तक ध्यानकर फिर शिष्योंके साथ 'आवश्यक' किया किये बाद इस प्रकार शिष्योंको बोले कि-मेरं यचन सुनो ॥ ४६३ ॥

अद्य ध्याने मया दृष्टः, स श्रीपूज्यो मृतस्तु वै। निशम्यैवं गुरोर्वाक्यं, संभवं नैव मेनिरे ॥ ४६४॥ न्तनिशिष्याः कियन्नोऽत्र, सन्देहाव्धौ किलाऽपनन्। चित्रवन्तोऽपरे तस्थु-मौनमाधाय केऽपि च ॥४६५॥ इतः प्रातः पुराच्छाद्ध-आगादस्मै निवेदितुम्। श्रीपूज्योऽस्यां रजन्यां त्व-गमत्स्वर्गच हे प्रभो ! ४६६ आद्वाक्यं तथा श्रुत्वा समे ते चित्रतामगुः। अहो ! अहो!! गुरुध्यान-मपूर्व हि कलावपि॥४६॥ पूर्वमेव यतश्चोक्तं, गुरुणा तन्महोत्सवे। भविष्यति महाहानि स्तर्येवाऽजनि निश्चितम् ४३८ हस्तिहस्तिपवज्ञादेः, ठक्कुरस्यापि नाजनम्। गुरुवाक्यं न मन्यन्ते, ते भवन्त्यनुतापिनः । ४६९॥

आज ध्यानमें मैने गतप्राण श्रीप्लयजीको देखा. इस प्रकार गुरुके वाक्यको सुनकर शिष्यवर्ग संभव नहीं मानते हुए ॥ ४६४ ॥ यहाँ कईएक नवीन शिष्य तो मानो मन्देह रूपी समुद्रमें ही पड़गये और दूसरे वितनेक आध्येवाने स्पी समुद्रमें ही पड़गये और दूसरे वितनेक आध्येवाने मौनेकादशीयताराधनके समान मौन धारण पर देठ गये ॥ ४६७ ॥ इतनेमें प्रातः काल ही में नगरने एक शावक गुरुको खबर देनेके लिये आया । हे गुरमहागज ! गतमें श्रीप्लय-श्रीजिनमुक्तिस्ति स्तर्ग चले गये ॥ ४६६ ॥ श्रीप्लय-श्रीजिनमुक्तिस्ति स्तर्ग चले गये ॥ ४६६ ॥ पड़ा ही आपर्र है। इस कलिएगमें गुरुनीका भान 🏞 अनुपम ही है। एसा कर हर नवे ही आपनेश की अप हर ॥ ४६७ ॥ क्योंति गुरने पहिलेमे ही कहा था कि-उनके महोत्यवमें मोटी २ दरकों पर्देगी सो विषयमे वैने ही हैं ॥ ४६८॥ देखी हाशी उसका नहाका और क्यांजी मनाजी आदिका एवं गांव पणी-ठाकुर साइत्रहा मी. स्मोतन होगया। ठीक ठी है जो यथार्थ मुठके सक्त हो नहीं मानी वे अनि प्रभागापके माजन ही होने हैं ॥ ४६९॥ भयो भयो गुरोध्यानं, तुष्ट्तुस्ते मुदा तदा । तहिनात्तु गुरावस्मिन, यहश्रद्वां द्युन्ततः ॥४<sup>७०॥</sup> गरोधंवमनेकंऽत्र, भोः ! प्रभावीयसूचकाः । उत्तमा मन्ति इष्टान्ता, ग्रन्थवृद्धे लिखामि नो । ४७१॥ नैवात्र द्वेषभावेन. चैतद् वृत्तं मयोटितम् । केवलं तु सुभव्यानां, गुरुज्ञानं प्रदर्शितम् ॥४<sup>७२॥</sup>

उस वक्त सहप वे सभी शिष्य गुरुमहाराजके ध्यानकी वारंबार म्तुति करने लगे और उस दिन से वे गुरुदेवके प्रति अतीव श्रद्धालु हुए ॥ ४७० ॥ भो ! वाचकवृन्द ! यहाँ गुरुके इस प्रकार प्रभावके जाहिर करनेवाले अनेक उत्तम २ दृशान्त हैं, लेकिन ग्रन्थ बढ़नेके भयमे नहीं लिखता हूँ ॥ ४७१ ॥ यहाँ यह वृत्तान्त मैंने देप बुद्धिसे नहीं कहा है. किन्तु

भन्य जीवोंको शिर्फ गुरुदेवकाअलौकिक ज्ञानगुण दिखाने के लिये कहा गया है।। ४७२ ॥

३९-गुरोरपूर्वध्यानिवहारिक्रयादीनामुत्कर्पता-

वर्तमाने तु नाऽन्येपां, केपाश्चित् ध्यानमीहराम् । यत्प्रसादाद्विचित्रं च. भाव्यभाविविद्योक्तनम् ।४७३।

वहिज्वालां च क्कस्यां, वर्षावर्षविनिर्णयम् । समलोकन जीवानां, लाभालाभसुखादिकम् ॥४७४॥

वर्तमान नमय में प्रायः द्सरों में इस प्रकारका ध्यान देखने में नहीं आता। जिन ध्यानके प्रभावसे जो विचित्र होनहारअनहीनहार को देखते थे ॥४७३॥ जैने कि ध्यानस्य गुरूदेवने धारराज्य नीमारदंशस्य क्षक्रनीमें प्रथम ने ही अंग्न लगी हुई देखी, बाद वैमा ही हुआ। जल वग्मेगा या नहीं वरसेगा इनका निर्णय कई वक्त वनलाया या और प्राणियोंको लाभ या अलाभ होगा, एवं मुख या दुःख होगा इत्यादि ऐसे र भाव अनेक वार देखने थे ॥४७४॥

इन्धं कार्यवज्ञादुक्तं, स्वायुः साध्वादिके स्वके। अधाऽहं त्रीणि वर्षाणि, विहरिष्यामि भृतते ॥४७५॥

षायुगन्या विहारेण, नस्याऽऽसन् चित्रिनाः समे । युषा महयोऽपि नहप्रष्टं, कथं गन्तुं प्रशक्तुयान् ॥४५६॥ बड़ा ही आश्चर्य है। इस किलयुगमें गुरुजीका घ्यान एक अनुपम ही है। एसा कहकर बड़े ही आश्चर्यताको प्राप्त हुए। ४६७ ॥ क्योंकि-गुरुने पहिलेसे ही कहा था कि-उनके महोत्सवमें मोटी २ हरकतें पड़ेंगी सो निश्चयसे नैसे ही हुई ॥ ४६८ ॥ देखो हाथी उमका महावत और वन्नाजी मनाजी आदिका एवं गांव धणी-ठाकुर साहवका भी, स्वर्गनाम होगया। ठीक ही है जो यथार्थ गुरुके वाक्यको नहीं मानते वे अति पश्चातापके भाजन ही होते हैं॥ ४६९ ॥

भूयो भूयो गुरोध्यानं, तुष्दुबुस्ते मुदा तदा । तदिनात्तु गुरावस्मिन्, वहुश्रद्धां दधुस्ततः ॥४७०॥ गुरोश्चेवमनेकेऽत्र, भोः ! प्रभावीयसूचकाः । उत्तमाः सन्ति दृष्टान्ता, ग्रन्थबृद्धेर्लिग्वामि नो॥४७१॥ नैवात्र द्वेपभावेन, चैतद् वृत्तं मयोदितम् । केवलं तु गुभव्यानां, गुम्जानं प्रदर्शितम् ॥४७२॥

उस वक्त सहर्ष वे सभी शिष्य गुरुमहाराजके ध्यानकी वारवार म्तुति करने लगे और उस दिन से वे गुरुदेवके प्रति अतीव श्रद्वाल हुए ॥ ४७० ॥ भो ! वाचकप्टन्द ! यहाँ गुरुके इस प्रकार प्रभावके जाहिर करनेवाले अनेक उत्तम २ दृष्टान्त हैं, लेकिन ग्रन्थ बढ़नेके भयमे नहीं लिखता हूँ ॥ ४७१ ॥ यहाँ यह बृत्तान्त मैंने द्वेप बुद्धिसे नहीं कहा है, किन्तु भन्य जीवोंको शिर्फ गुरुदेवकाअलौकिक ज्ञानगुण दिखाने के लियेकहा गया है॥ ४७२॥

## ३९-गुरोरपूर्वध्यानविहारिकयादीनामुत्कर्षता-

वर्तमाने तु नाऽन्येषां, केषाश्चिद् ध्यानमीदृशम्। यत्प्रसादाद्विचित्रं च, भाव्यभाविविलोकनम्।४७३।

वहिज्वालां च क्त्रुक्तस्यां, वर्षावर्षविनिर्णयम् । समलोकत जीवानां, लाभालाभसुग्वादिकम् ॥४७४॥

वर्तमान समय में प्रायः दूमरों में इम प्रकारका ध्यान देखने में नहीं आता। जिम ध्यानके प्रभावसे जो विचित्र होनहारअनहोनहार को देखते थे॥४७३॥ जैसे कि ध्यानस्थ गुरू देवने धारराज्य नीमारदेशस्थ क्रकमी में प्रथम ने ही आंग्न लगी हुई देखी, बाद बैमा ही हुआ। जल वरनेगा या नहीं वरमेगा इनका निर्णय कई वक्त दतलाया था और प्राणियोंको लाभ या अलाभ होगा, एवं सुख या दुःख होगा इत्यादि ऐसे २ भाव अनेक वार देखने थे॥४७४॥

इन्धं कार्यवकादुक्तं, स्वायुः साध्वादिके स्ववेः। अधाऽहं त्रीणि वर्षाणि, विह्रिष्यामि भृतसे ॥४५५।

यायुगत्या विहारेण. नस्याऽऽसन् चित्रिताः समे । युपा मत्योऽपि नत्षष्टं, सर्थं गन्तुं प्रशावन्यात् ॥४८६ वर्षमध्ये चतुःपश्च-शतकोशी विहार्यसौ । एवमन्तिमपर्यन्तं, सुखेन विचचार सः ॥ ४९०॥ महाशीते च कालेऽपि, पडावश्यकमौपधम् । विना वस्त्रं कृतं नित्यं, निर्जरार्थं स्वकर्मणाम् ॥४९८॥

इसी प्रकार अपने साधु श्रावक आदिके सामने कार्य वश अपना आयुष्य भी बतलाया था—अब भी में भूमण्डल पर तीन वर्ष फिर विचरूंगा ॥ ४७५ ॥ गुरुश्रीके पवन गतिके समान विहारसे सभी जोग चिकत होते थे। तरुण नर भी उनके पीछे चलनेके लिये किसी तरह समर्थ नहीं हो मकता था ४७६ ॥ गुरुद्वा पर्यके अन्दर चार मी पाँच मों कोश अग्रद्य । यचरत ४ । ४५७। महान कठिन शितके समय में सी कपड़ के जिना याने उचाड़े शरीरसे ही अपने कमोंको निराग्ण करनके लिये दराके समान हमेशा प्रतिक्रमण करत थे॥ ४७८ ।

त्रस्वलादि चित्रं वस्त्रं, व्यथाज्ञितपरीपहः । चतुर्देश्तमित सार्थ-भागमान्तवमाणतः ॥४७९॥ मयत भवता चत्रं, सार्थद्वयज्ञातं सृणाम् । भवत्तियातिकाठिन्यात , किन्त्वगुस्तेऽन्यगच्छकं॥ सांवतं साधुसा व्ययोऽपि, सन्त्यथो पञ्चसप्ततिः। पुरग्रामेषु भव्योप-काराय विहरन्ति वे ॥४८९॥ २२ परिपह जीतने वाले गुरुदेवने क्रियोद्धार किये बाद अपनी जिन्दगीमें आगमोंम कहे हुए प्रमाणसे साड़े चार हाथकी एक काँवली और उतनी ही बड़ी दो चादर एवं तीन वस्त्रोंको ही ओहते थे ॥ ४७९ ॥ आपने अन्दाजन हाई सो से भी अधिक मनुष्योंको साधु चनाये थे। लेकिन आपकी किया अत्यन्त कठिन होने से उसकी पालन करने की असमर्थता से बहुतसे साधु शिथिलाचारी पीतवननधारियों और ढंडकोंमें चले गये॥ ४८०॥ इम समय में भी ७५ माधु और साध्वियाँ हैं, जो नगर प्रामों में महर्प अनेक भव्य जीवोंके उपकारके लिये विहार कर रहे हैं ॥ ४८९ ॥

१०-पूर्वीचार्यवद्रचित-प्राकृतसंस्कृतयन्थनामानि-

पूर्वाचार्याः पुरा काले, लोकजप्तितितंसया ।

शुद्धपद्धतिसंस्थित्यं, धर्मरक्षणहेतवे ॥ ४८२ ॥

निर्मसुर्वहुज्ञास्त्राणि, रत्नभ्तानि सद्धिया ।

यव्यन्धेश्चाद्यपर्यन्तं, मिण्याद्यप्रलापिनः ॥ ४८६ ।

तिकत्तरीत्रियन्तेऽत्र, राजुलिश्यनिमात्रतः ।

तथायं सर्वज्ञारयज्ञो-ऽनेयज्ञारयाणि निर्मसं ॥ ६८४ ।

प्राकृतसंस्कृतयन्था-ऽऽद्यानं नद्य सयोद्यते ।

श्रीशंभिधानराजेन्द्रे, स्रत्माकृतकोषदे ॥ ४८५ ।

स्वेऽस्मिन् शप्दे न्यमुत्तान्तो-ऽनेयज्ञन्यात्मुव्यति ।

तेनाऽस्य रचना तथा, योधार्थमितमहा ॥ ४८६ ।

क्ष कारादिक्रमेणास्मिन्, वर्तन्ते प्राकृतादयः। गन्मंस्कृतेऽनुवादोऽस्ति, लिङ्गव्युत्पत्तिदर्शनम्॥४८९

पूर्व कालमें हमारे प्राचीन जैनाचायाने होगोको बोप होनेको नालामे और उन्हें शुद्ध मार्गकी मर्यादा पर नफ्र-नेके लिये. एां साधर्मकी रक्षाके निमित्त उत्तम बुद्धिमे ब्रन्य-राजस्य अनेक धर्मशास्त्र बनाये हैं,

तिन पन्थोंगे आज पर्यन्त हम लोग अहुलियों [चिम्री] के बताने मारसे झंटे तादके बकतादी लोगोंको लाजना<sup>ही</sup> इस इते हैं। उसी शेठी के अनुसार कुल शाखों के वेता आप-नीत भी अनुक धर्मशास्त्र निर्माण किये हैं ॥४८३-४८४॥ उत्तर पण्ट प्राप्तत सम्फ्रत ब्रन्थों के नाम कह विये जाते हैं १ - ता बाचपानगान्द्र ' पाक्रव मामधी-महाकोत्र ॥४८५॥ र ग्रांचिम सुर भार पर मुख अव्यक्ता कुळ स्थान अनेक याकार र अ सार्य सीचका लाया हुआ गुगमतामे एक म्य १ पर ११ । गर सकता है। उसी कारण इस कीपही र ए । एउन ६ विय अन्यन्त सुन्दर जानना चाडिरे ८० रवन अधार्याद गणानुक्रमर्ग मागधी, अर्धमागि १ र १ १ ६ भाषात्राम अञ्चोका संवर्षे । बाद उनम १८६ ७३६ द है (पर प्रत्यक प्रत्यका लिह्नान, ग्राँ 274 1 30 (1 21 869 11

नदः । यद् ए नद्यः ययामधं प्रदक्तिताः । इरः १९८८ । १९४१णां सः न्यार्जन विक्रितास्त्रवा । ४८८। आगमविषयाः सर्वे, प्रायेणासिमन् समागताः।
जायतेऽनेन सद्वोधो, धीमतां हि विशेषतः ॥४८९॥
अत्राशीतिसहस्राणां. शब्दानां सङ्क्षदः कृतः।
श्लोकानां पञ्चलक्षाणि. विद्यन्ते किल सज्जनाः!।४९०।
तथा शब्दाम्बुधिः कोषो-ऽप्यकारादिक्रमेण च।
शब्दव्याख्यां विना तस्या-ऽनुवादः संस्कृते कृतः।४९१
सटीकसकलैम्बर्य-स्तोत्रकेल्याणमन्दिरे।
रौहिणेयप्रवन्धक्ष. मपद्या शब्दकौमुदी ॥ ४९२॥

और वहीं बहुत प्रकारने उनके अर्थ जैसे आगमोंसे व अन्य प्रथमें दिखलाये हैं वैसे ही प्रथम २ स्पसे दिखला निये गये हैं। बढ़े बढ़े प्रवेश के पिकारोका नम्बर बार सिन्यों भी कर हा गह है है १८ । इन महाशोधिस बहत करके जना गमोंके विषय तो सभा भागर है अतएय विद्वानीकी विशेषत्या हमके प्रश्ने हो जनागमोंका महीनमें जान ही सकता है ६ ५ जनवनी 'हनमें भन्ने गाद बणानु क्रमसे करीब अस्था जज र प्राकृत प्रयोश सम्रह हैं और पाच लाख स्रोक है है ६८ । इनर के प्रवेशका स्थल किया है। उसमें प्रवेशका त्याराया शहत क्वल सम्ब्रुतम ही अनुवाद किया है। ४९६ है-सक्लेश्व मनीवस्ताक. े ४-कल्याणमंदिरमटीक, ५-म्बापियाचीरप्रवस्थ, ६-श्लोकः बद्ध-शन्दकीमुदी ॥ ४९२ ॥

स्फुटार्था सुख्योध्या च, यालजीवोपकारिणी।
निर्मिता कैल्पसृत्रार्थ-प्रयोगिन्यतिसुन्दरा ॥४९३॥
दीपालीकल्पसारको -पदेशंरत्नसारकः।
हरिविकंमभृपस्य, चरित्रं चातिमञ्जलस् ॥४९४॥
श्रीउत्तंमकुमारस्य, होलिकायाः कथानकम् ।
तथाऽश्रंयतृतीयाया । प्रयन्थोऽप्यतिसुन्दरः ॥४९५॥
येनैते शिष्यविज्ञध्याः गरायद्वैः सुमंस्कृताः।
प्रयवद्वो धार्तुपाटः प्राकृतं शब्दशासनम्॥४९६॥
श्रीअभियानराजेन्द्र-कोषे भागेऽस्ति चादिमे।
युक्तं प्राकृतगाथाभिः सत्संग्रहपक्षीणकम्॥४९०॥

माफ २ अथेवाली सुख्ये समझने योग्य अज जीवोके उपकार करनेवाली अतिमनीहर ऐसी कल्पसूत्र उपर ७- 'कल्पसूत्राथेपवीधिनी 'नामा टीका रची है ॥ ४९३ ॥ ८-दीपालीकल्पमार, ९-उपदेशरन्न मार, १०-अतिसुन्दर हिरिविक्रमनृपचिरत्र ॥ ४९४ ॥ ११-उत्तमकुमारकथा, १२-होलीकथा और अति कमनीय १३-अक्षयन्तीयाप्रवन्ध भी ॥ ४९५ ॥ गुरुश्रीने ये ग्यारह ग्रन्थ शिष्योकी प्रार्थनासे गद्यवद्ध संस्कृतमे रचे हैं। १४-पद्यवद्ध धातुपाठ, १५-प्राकृतव्याकरणविवृति यह श्रीअभिद्यानराजेन्द्रकोपके

प्रथम भागमें छप चुकी है। १६-और प्राकृतगाधाओं के संप्रहसे युक्त-सर्वसंप्रहप्रकीर्णक है।। ४९६-४९७॥

## ४१-सङ्गीत-भाषान्तर-ग्रन्थनामानि-

योधार्थ वालबुद्धीनां, सुनिंपंतेश्चतुष्पदी ।
तथाऽर्घटकुमारस्य, घर्डदेस्यापि चतुष्पदी ॥४९८॥
सिंद्धचक्रस्य पूजाऽस्ति. पेश्चकल्याणकस्य च ।
चतुर्विश्वजिनानां च. सचैत्यवन्दनान्यपि ॥ ४९९॥
सुंस्तुतीः स्तवनान्येवं, चक्रेऽसौ हितकांक्षया।
भाषाग्रन्थान् क्रमादेतान्, प्राणिनां चाऽनुकम्पया ५००
गैंच्छाचारप्रकीर्णस्य, कृता भाषा सुविस्तरा।
तथैवं केलपसूत्रस्य. संप्तमाङ्गस्य सुन्दरा ॥ ५०१॥

सङ्गीत और भाषान्तर ग्रन्थ वालवुद्धि जीवोके ज्ञान होनेके लिये रचे। १७-मुनिपति-चौपाई, १८-अघटकुमार-चौपाई, १९-प्रष्ट्र-चौपाई, ॥ ४९८ ॥ २०-सिद्धचक्रप्जा, २१-पञ्चकल्याणक पूजा, २२-चौवीम जिनोके चैत्यवन्दन ॥ ४९९ ॥ २३-चौवीस जिनस्तुति, २४-चौवीस जिनस्त-वन और इसी प्रकार गुरुश्रीने प्राणियोकी हितवाछाने व द्यादृष्टिसे क्रमसे ये भाषान्तर ग्रन्थ रचे ॥५००॥ २५-गच्छाचारप्रकीर्णककी सविस्तर भाषा, इसी मुजव २६-कल्य- ४-कल्याणमंदिरसटीक, ५-स्वापरियाचीरप्रवस्थ, ६-खोक बद्ध-शब्दकीमुदी ॥ ४९२ ॥

स्कृटाथी सुन्वयोध्या च, वालजीवोपकारिणी।
निर्मिता कैन्पसृत्राथ-प्रवोभिन्यतिसुन्दरा ॥४९३॥
दीपालीकन्पसारको पदेजारत्नसारकः।
हरिविकमभूपस्य, चरित्र चातिमञ्जलम् ॥४९४॥
श्रीउत्तमकुमारस्य, होलिकायाः कथानकम् ।
तथाऽक्षयतृतीयापा प्रवन्थोऽच्यतिसुन्दरः॥४९५॥
येनैते जिष्यविज्ञस्या गरावदैः सुमंस्कृताः।
पर्यवद्रो यातुपाठः प्राकृत काउद्यासनम् ॥४९६॥
श्रीअभियानराजेन्द्र-कोषे भागे स्ति चादिमे।
युक्तं प्राकृतगायािन सन्सग्रहप्रकीणकम् ॥४९७॥

साफ २ अयेगाली मुख्यं समझने योग्य अझ जीवीके उपकार करना ती अतिमनीहर ऐसी कल्पम्त्र ऊपर ७० कल्पम्त्राधपवीधिनी 'नामा टीका रची हैं ॥ ४९३॥ ८-दीपालीकल्पमार, ९-उपद्यग्रन्न मार, १०-अतिमुन्दर हिग्विकमनृपचित्र ॥ ४९४॥ ११-उत्तमकुमारकधा, १२-होलीकथा और अति कमनीय १३-अक्षयनृतीयाप्रवन्ध भी॥ ४९५॥ गुरुश्रीने ये ग्यारह ग्रन्थ शिष्योकी प्रार्थनामे गद्यबद्ध संन्कृतमे रचे है। १४-पद्यबद्ध धातुपाठ, १५-प्राकृतव्याकरणविद्यति यह श्रीअभिवानराजेन्द्रकोषके

प्रथम भागमें छप चुकी है। १६-और प्राकृतगाथाओं के संप्रहसे युक्त-सर्वसंप्रहप्रकीर्णक है।। ४९६-४९७॥

#### ४१-सङ्गीत-भाषान्तर-यन्थनामानि-

योधार्थ वालबुद्धीनां, सुनिंपंतेश्चतुष्पदी ।
तथाऽर्धटक्षमारस्य, घर्ष्ट्रेस्यापि चतुष्पदी ॥४९८॥
सिंद्रचक्रस्य पूजाऽस्ति, पेश्चक्रत्याणकस्य च ।
चतुर्धिगजिनानां च, सचेत्यवन्दनान्यपि ॥ ४९९॥
चेंस्तुतीः सेंतवनान्येवं, चक्रेऽसां हिनकांक्ष्या ।
भाषाग्रन्थान्क्रमादेनान्, प्राणिनां चाऽनुक्रम्पया ५००
गेंच्छाचारप्रकीर्णस्य, कृता भाषा सुविरनरा ।
तथेंचं केंल्पस्त्रस्य, संप्तमादस्य सन्दरा ॥ ५०१॥

सङ्गीत और भाषान्तर ग्रन्थ वालवृति जीवेंके तान होनेके लिये रचे । १७-मुनिषति-चोषाई, १८-अपट्यसा चौषाई, १९-म्रण्ड्-चौषाई, ॥ ४९८ ॥ २०-मिट्यसम्प्रहा, २१-पश्चक्रन्याणक पूजा, २२-चौदीन निनोक चेरपदरदन ॥ ४९९ ॥ २३-चौदीन जिनस्तुति, २१-चौदीन हिन्सा-यन और त्सी प्रवार गुरुपीने पाषितोकी निदेशतने य द्यारिके प्राप्ते ने भाषान्तर ग्रन्य रचे १५०० ॥ २५-मन्तान्तरप्रशिषद्यी महिनार स्राप्ता, हरी गुल्य २६-चाप- ्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी । मूलाक्षरार्थयुक्तोऽयं, कर्मग्रन्थचतुष्टयः । दिनेष्टभाषणस्यापि, सिद्धानैनसारसागरः ॥५०२॥ पुनर्नतत्त्वविवेकश्च, कृतः रंतृतिप्रभाकरः। श्रीमिँढीन्तप्रकाजोऽपि, श्रीप्रैंश्लोत्तरमालिका ५०३ रम्या पड्डव्यचर्चा वै. श्रीराजेन्द्राऽमणोदयः। म्बॅरभृज्ञानयन्त्रालिः, श्रीमेनप्रश्रवीजकः ॥ ५०४ ॥ द्विपंष्टिमार्गणाचर्चा, त्रैलोकंययन्त्रदीपिका । मर्देकयामंत्रहस्रस्य, आवडगकोऽपि सार्थकः॥५०५॥ गबम्याः सिद्धेचेत्रस्य, चतुर्मासीगिरीर्देदयोः। चतुर्गात्तु कृतश्चेपां, देवबन्द्रनसिद्धिः ॥ ५००॥ श्रीप्रशासामानाप-वारिका संक्रियोधिया। कता लें। समयाचाय, जिनापदेशमञ्जरी चीपाडीन प्रमिद्धालपा, सप्रस्य ज्ञानहेनवे। मर्नामगराणाल्य यन्यस्य गुर्मार्नामता ॥ ५०८ ॥ अष्टारिक्टानवचमा निकरः कमलप्रभाग्युद्रस्टम्पर गुर्मारयादि गिरपः, गुडाास्त्रेलाकानुपाकसेत । ५०<sup>०।</sup> छत्रका अर २० इपायकदाःह गत्रका भी मुन्दर भाषा १ ५५७ - २८ ४५ समग्रन्याका मुख्यम अनुसर्व किया २४ प्रयासकार सामग्रासाम् । । त्राप्रमाहनीयहास्त मण गत्र ३१-तृतरमत्यामय तन्यारमः, ३०- रचात्मरः-

स्तुनिपभाकर. ३३-चर्चात्मक्त-सिद्धान्तपकाश, ३४-चर्चात्मक्र-पक्षोत्तरमालिका ३५-पइद्रव्यवर्चा, ३६-श्रीराजेन्द्र-स्योद्य, ३७-सारोद्यत्तानयन्त्रावली, ३८-सेनप्रश्चर्योजक, ३९-पासठमार्गणाविचार, ४०-त्रैलोक्यदीपिका यन्त्रावली, ४१-क्यासंग्रह-पञ्चाल्याननार. ४२-पडावश्यक अक्षरार्थ, ४३-पञ्चमीद्यग्नद्वनिधि, ४४-नवपदओलीद्व०, ४५-चोमामीद्व० और ४६-सिद्धाचलनवाणुयात्रादेव०, इनचारोकी देववन्द्वनिधि ४७-लोगों को सम्यक्त्व देनेवाली-प्रश्लोत्तरपुष्पवादिका. ४८-लोगों को सम्यक्त्व देनेवाली-प्रश्लोत्तरपुष्पवादिका. ४८-लोगों के ज्ञानार्थ जिनोपदेशमज्जरी रची. ४९-संवके ज्ञानार्थ सत्तरिसयठाणा ग्रन्थकी प्रख्यात चौपाई रची ५०-एक सौ आठ बोलका थोकड़ा, ५१-कमलप्रभाशुद्धरहम्य, इम प्रकार उत्तम ग्रन्थरचना द्वारा गुरुवर्यने जैन जैनेतर लोगों पर महोपकार किया है ॥५०१-५०९॥

### ४२—गुरुहस्तिखिताऽऽगमादीनि—

व्यलेखीमानि चास्त्राणि, गुरुणा सिद्धपाणिना । श्रीसंघरपोपकारार्थे, स्वात्मश्रेपोर्थमत्र च ॥ ५१० ॥ सवृत्तिपंत्रमाइं च, संमवायाङ्गसूत्रकम् । तथा प्रजापनोपाइं, श्रीजीवाभिगमादिकम् ॥५११॥ पुनर्दद्याश्चनस्कन्ध-सूत्रच्।णेनिवाधकम् । र्डणासकदशाद्वरम्, गुद्धभाषान्नरं वरम् ॥ ५१२॥ गंच्छाचारप्रकीर्णस्य, कॅल्पस्त्रस्य चोत्तमम्
सिंन्द्रप्रकरश्चेवं, भैत्तरीशतकत्रयम् ॥ ५१३ ॥
मूलं चाऽमेरकोशस्य, चारुलेलिंतविस्तरा ।
प्रकियाकौसुदीष्ट्रति-वृहेंत्संग्रहणीतंरा ॥ ५१४ ॥
सिंग्स्वतं शब्दशास्त्रं, नेंग्यचक्रन्तु चेंन्द्रिका ।
हीरपेकोत्तरं चेवं, तर्कसंग्रहफिका ॥ ५१५ ॥
विचारसारप्रकीर्ण-मधीध्यायी वराक्षराः ।
अन्येऽप्येवं बहुग्रन्था, राजन्ते ज्ञानमन्दिरे ॥ ५१६ ॥
मनोवाक्षाययोगेश्च, मर्वस्योपचकार सः ।
इत्यंकार्य्वर्यतीयाय, गुक्लंके स्वजीवनम् ॥ ५१७ ॥

मिद्धहम्त गुरुशीने अपने आत्मकल्याणार्थ और चतुः विध श्रीसंघक उपकारके लिये पवित्र सुन्दराधरमय अनेक बाम्ब भी लिग्वे हें— १-गर्टाक-त्रिपाठ भगवतीस्त्र २-समग्राम्ब में लिग्वे हें— १-गर्टाक-त्रिपाठ भगवतीस्त्र २-समग्राम्ब में १-प्रक्षव्याकरण स्त्र भी १-द्याश्वतम्ब म्यत्रच्णि, ७-विशीधस्त्र, ८-उपामकद्याङ्ग गत्रका उत्तम विम्तृत गुरु भाषान्तर, १-गच्छाचारपयनाका और १०-कल्पस्त्रका उत्तम विम्तृत ग्रु भाषान्तर, ११-गिन्द्रश्वकरम्ल, १२-भिन्द्रश्वकरम्ल, १२-भिन्द्रश्वकरम्ल, १२-भिन्द्रश्वकरम्ल, १३-अगरका मृत्र, १४-गुन्दर लिति-विस्तरा, १५-प्रक्रियाका स्त्रिक्त १६-१७-मीटी छोटी संग्रहणी, १८-सारस्यवद्याकरण, १९-नयनक, २०-चिन्टर

वंत्रीव्हिनवावं 'उनमेछावंता वंती दिंजिलावं ' उनमी सामन केवर्तीण वंत्रमीलव्ह केवर्तीः वं देनमीग्रस्य क्रिक्नीं वं नहीत्रमात्वचरप्रवारीलं उन प्रीच्डदसंखबीलं वंत्रवादस उहीणं उत्ते। एका रसंग्रेश रूर्य समयाणमाम्यना व्या यक्लिकस्य भागं स्वगयति इंतरोगदोसां व्यगयङ्ख वाणं तंत्रसूदेशां देवाणं सह जसमयवाय सन्मिडेश्रम समाणं ससंजनावंद्ययविद्धि नगन्म जिन्न दं तिमान् स्पज् सं १९२६ मार्गशीर्यग्रहा १० के दिन चरिन-नायक के हम्ताक्षरों से लिये हुए 'स्थापनाचार्य' का पृष्ठ रेनधा है



का - ज्याक्रमण, २१ - हीरप्रश्लीत्तर, २२ - तर्कसंग्रहफिका, २३ - विचारनारप्रकीर्ण, २४ - अष्टाध्यायी, इसी प्रकारसुन्दराध्रमय दूपरे भी नानाप्रकारके ग्रन्थरत ज्ञानभण्डागारमें जोभा दे रहे हैं, यहां तो केवल दिएमात्र ही लिखे गये हैं ॥५१६ - ५१७॥ ग्रुह्मीने संनारमें मन चचन और काय इन तीनों योगसे सभीका महोपकार किया है, अतः वे धन्यवादके पात्र हैं कि जिन्होंने अपना जीवन परोपकारके लिये इस प्रकार पूर्ण किया ॥ ५१७॥

१३--सण्डपाचलयात्राप्रस्थानं परं श्वासवृद्धया राजगढाऽऽगमनं, मुनिगणवर्णनं च—

श्रीवडनगरस्याथ, चतुर्भास्यास्त्वनन्तरम् । अकस्मादुत्थितः श्वासो. गुरोर्दुष्टो भयप्रदः ॥ ५१८ ॥ भाण्डवगढयात्रार्धः संघेन प्रार्थनीकृतः । नामङ्गीकृत्य सद्भावात्, श्वासेऽप्येषः स्वधैर्यनः ५१९ संधैः सार्ध ततोऽचालीत्, साहस्येकिशरोमणिः । निदिमान्नैश्च पूर्णेन्दु-र्यथा शिष्यिनिदेशगैः ॥५२०॥ तपस्वमुख्यसत्पात्रः, श्रीस्त्वविजयाह्नयः । आहोरे तिथिसाध्नां, पश्चित्रज्ञदुषोवणे ॥ ५२१ ॥ भिक्षाऽऽनीता मुदा तेन. वैयावृत्त्यकरोऽप्यतः । स्का द्विनतिर्भक्ता-स्तपस्याऽनेकथा कृता ॥ ५२२ स्ना द्विनतिर्भक्ता-स्तपस्याऽनेकथा कृता ॥ ५२२

श्रीवड़नगरका चौपाया गमाप्त होने बाट गुरुश्रीक अचानक बुरा भय पैटा करने नाला श्राम उठा ॥५१८॥

यहाँके श्रीसंघने माण्डवगढ़ की यात्रा कगने के लिये आपसे प्रार्थना की पर श्वास होने पर भी उत्तम भावसे और अपनी धेर्यतासे माहमिक पुरुपोमें मन्तकमणिके ममान आपश्रीने उस प्रार्थनाको स्वीकार कर जैसे गगन मण्डल में चलता हुआ प्नमका चन्द्रमा शुद्ध पक्षकी पन्द्रह तिथियोंते शोभायमान हो, वैसेही आज्ञाकारी १५ शिष्योंके माध सुजोभित होते हुए आपने भी यात्रा के लिये भूमंडल पर संघके साथ प्रयाण किया ॥ ५१९-५२० ॥ उनमेंसे कतिप्य साक्षर गुणी मुख्य शिष्योंके सवर्णन-नाम-तपस्वियों मे श्रेष्ठ व उत्तम गुणके भाजन तपम्वी मुनिश्रीरूपविजयजी वे इन्होंने गुरुश्रीके १९५८ आहोर के चौमासे में ३५ उप<sup>वास</sup> में सहर्ष २५ दिन तक १५ मुनियोंके लिये गोचरी लाकर ही थी, अतएव वे बड़े ही मुनिजनोंकी सेवा करनेवाले थे। तपस्याएँ तो इन मुनिजीने अपने जीवनमें नाना प्रकार की कीं और १९६४ रतलाम पंन्यास मुनिश्री मोहनविजयनीक चौमासेमें ४६ उपवास किये थे, तप में व खूब ही ज्ञान ध्यानमें लवलीन रहते थे, अन्त में वे मुनिश्री पारणा किये बाद वहाँ ही बोलते २ चित्त समाधिसे देवलोक पहुंच गये ॥ ५१९-५२२ ॥

श्रीदीपविजयोविद्वा-नाचायों वियतेऽधुना ।
राजते प्रतिभाजाली, यतीन्द्रविजयो वुधः ॥ ५२३ ॥
श्रीलक्ष्मीविजयो ज्यायान्, ज्ञास्त्राणां लेखने पटुः ।
गुलायविजयः ज्ञास्वत , सच्छास्त्राभ्यसने रतः॥५२४॥
श्रीहर्षविजयो धीमान्, वैयावृत्त्यकरः सदा ।
श्रीहंसविजयो हंस-तुल्यः ज्ञोजुभ्यते स्वतः॥५२६॥
इत्यादिकैविनेयैस्तैः, सत्त्वातमा चाचकीत्यसो ।
आत्मधर्मसुरक्तोऽभू-द्विरक्तो हि यहिर्गुणैः॥५२६॥
ध्वासवृद्ध्या परं मागं, यात्राभावं विमुच्य सः ।
कमाद्राजगढं प्राप. चरमाईहिदृक्षया ॥ ५२७॥

विद्वर्य श्रीमान् मुनिश्रीदीपविजयजी थे. जिनको संवत् १९८० द्वितीय ज्येष्ठसुदि ८ के रोज जावरा (मालवा ) में भारी नमारोहसे आचार्यपद मिला था. जो विषमान है। प्रतिभाञाली कोविद मुनिश्रीयतीन्द्रविजयजी थे। १८२३॥ शास्त्रोंके लिखनेमें चतुर वयोष्ट्रद मुनिश्रीलक्ष्मीविजयजी थे। सदा उत्तम शास्त्रोंके अभ्यान में निमग्न में मुनिगुलादविजय भी था। १८४॥ हमेशा वैयाद्यय करने दाले वृद्धिताली मुनिश्रीहर्षविजयजी थे। राजहंन नच्या-विमलानमा मुनिर्धार्ट्मविजयजी थे। राजहंन नच्या-विमलानमा मुनिर्धार्ट्मविजयजी तो स्वयमेव अतीव शोभने थे। १८५॥ हस्यादि ग्रुभ नामधारी उन दिनेयों महित गच्याप्रपार्ग गुरुधी अत्यन्त शोभते थे शोर राग. होय. मोह. माया. जाम

कोध, लोभादि बाह्य गुणोंसे अलग हो कर खास आतमाई ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणोंमें अतीव लवलीन थे॥ ५२६॥ परन्तु रास्तेमें चलते २ अति श्वास बढ़नेसे शिष्यों व श्रीसं धकी प्रार्थनासे माण्डवगढ़की यात्राके भावको छोड़कर श्रीवर्धमानस्वामी के दर्शन की चाहनासे क्रमशः राजगढ़ पधारे॥ ५२७॥

# ४४--आर्याऽऽगमो, ज्वरश्वासैधनञ्च-

अत्राऽऽजग्मुश्च साध्वयोऽपि, श्रीगुरोर्दर्शनेच्छया।
प्रवर्तिनी तु प्रेमश्रीः, शुद्धचारित्रपालिका ॥ ५२८॥
स्थिवराऽऽसीत्तु मानश्री, रम्योपदेशदायिनी।
तथा मनोहरश्रीस्तु, तथान्या अपि सत्तमाः ॥ ५२९॥
ततो दुष्टज्वरोऽप्यागाद्, गुरुसङ्गचिकीर्पया।
कदेदृश्चद्दरत्नस्य, दर्शनं मे क यास्यति ? ॥ ५३०॥
अथैतौ जरया सार्घ, गाढप्रीति प्रचक्रतुः।
गुरुस्त्वेकस्त्रपश्चेते, मुदैकत्राऽमिलन् खलाः॥ ५३१॥
त त्रयोऽपि महादुष्टाः, स्वस्वशिकतमदीद्दशन्।
प्राज्योपध्यदानस्ते, सुशान्ति नैव मेजिरे॥ ५३२॥

यहाँ गुरुश्रीके दर्शनकी चाहनासे माध्वियाँ भी आई, उनमें शुद्ध चारित्र पालने वाली प्रवर्तिनी प्रेमश्रीजी थीं ॥५२८॥ रमणीय उपदेश देनेवाली स्थविरा मानश्रीजी वैमेही मधुर वाणीसे सदुपदेशदात्री स्थिवरा मनोहरथीजी एवं और भी कई उत्तम २ साध्वियाँ थीं ॥५२९॥ बाद मेरेको कब कहाँ इस प्रकारके नरस्तके दर्शन होंगे मानो ऐसी गुरु संगतिकी चाहनासे एक ओर दुए ज्वर भी आया ॥ ५३०॥ फिर धास और ज्वर ने वृद्धावस्थाके साथ अतीव प्रेम किया। गुरुश्री अकेले और एक ओर सहर्ष ये तीनों दुर्जन एक गोष्टीकर मिलगये थे॥ ५३१॥ अब वे तीनों महादुए अपनी २ शक्तिको दिखाते हुए, प्रचुर औपध रूप दान देनेसे भी उन्होंने सुशान्तिका सेवन नहीं किया॥५३२॥

यतः-दुष्टानां तु स्वभावोऽयं, परकार्यविनाजनम् । यथा लोके सुवस्त्राणि, नित्यं कृत्तित मृपकः ॥ ५३३॥ अङ्गारा अपि घौतास्ते, गङ्गानीरेऽतिनिर्मले । क्षारिषण्डैर्महातीक्ष्णे-भों! भवन्ति किमुञ्जवलाः ?॥ प्रतिघस्रं स्वसाम्राज्यं, समाधिक्येन चित्रोरे । ईदृश्यामण्यवस्थायां, स्वकृत्यं न प्रसो जहां॥ ५३५॥

क्योंकि-दुर्जनोंका यही स्वभाव है कि दूमरोंके कार्यका विनाश करना, जैसे लोकमें लोगोंके सुन्दर कपड़ोंको हमेशा निष्पयी-जन चूहा काटा करता है।। ५३३ ॥ वाचकगण! महान तीखे २ खारे पदार्थों (सामुनआदि) से अतिनिर्मल गंगाजलमें धोये गये कोयले भी क्या कहीं उजले होनकने हैं १ कभी नहीं, सारांश यही हैं कि-उन तीनोंने अपने स्वभावको नहीं होंड़ा

॥ ५३४ ॥ और वे प्रतिदिन जोरशोरसे स्वराज्य करने लो, तथापि गुरुदेवने इस प्रकारकी अवस्थामें भी अपने कर्तव्यक्रे नहीं छोड़ा अतः संसारमें वे धन्यवाद के पात्र हैं ॥ ५३५॥

## ४५--श्रीसंघचिन्तोत्पत्तौ गुरूपदेशः---

गुर्ववस्थां विलोक्यैवं, श्रीसंघोऽथ चतुर्विधः। कर्तु लग्नो महाचिन्तां, धर्मतत्त्वसमन्विताम् ॥५३६॥ कर्णयोख सुधानुल्यं, सन्नीतिरीतिदर्शकम्। शुभिकाक्षागृहं सत्यं, विवेकविनयप्रदम् ॥ ५३७॥ मोहजापियतारं च, प्रभृतप्राणितारकम्। सदाचारं च नेतारं, प्राणिदुर्गनिवारकम् ॥ ५३८॥ वोधिवीजनिदानं च, जिवराज्याधिकारिणम् । को नः प्रदास्यने स्वामि-लीहग् धर्मोपदेशकम्॥५३९॥ यथा सूर्य विना लोके, तमःस्तोमो न नइयति। जीवाज्ञानान्यकारोऽपि. नो नङ्यति गुरुं विना॥५४०॥ यथाऽऽकाको विना चन्द्रं, मन्दिरं दीपकं विना। सेनाध्यक्षं विना सेना, शोभते न तथा वयम् ॥५४१॥

पूर्वोक्त गुरुश्रीकी अवस्थाको देखकर चतुर्विध श्रीसंघ धर्मतत्त्व गर्भित मोटी चिन्ता करने लगे ॥ ५३६॥ कानोंमें अमृतके समान मधुर मत्पुरुपोंकी नीति और रीतिको बताने वाले, सची उत्तम २ शिक्षाओंके धर, विवेक



मरणं प्रकृतिः शरीरिणां, विकृतिर्जीवितमुच्यते युधेः। क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्,यदि जन्तुर्नेनु लाभवानसी" चेचतुःपश्चवर्पाणि, सन्तिष्ठेत तदा वरम्। भवच्छिष्या भविष्यन्ति, सर्वथौजस्विनः प्रभो !॥

संसारमें दश प्रकारके प्राणों रहित होनेसे यह जीव मर गया वस यह केवल व्यवहारमें लोग कहते हैं। परन्तु सत्य-रीतिसे तो इस जीवको अजर-अमर-शक्षित ही जानना चाहिये॥ ५४७॥ क्योंकि दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है-जैसे मनुष्य जूने वस्त्रोंको छोड़कर दूमरे नवीन वस्त्रोंको धारण करता है, वैसेही यह आत्मा जीर्ण शरीरको त्याग कर अन्य नृतन देहको धारण करता है॥ ५४८॥ शरीरधारी जीवोंका मृत्यु होनेका स्वभाव है, जीवित रहना यह पण्डितोंसे पृथिवी-कायिक आदिका विकार कहा गया है। यदि श्वास लेता हुआ क्षणभर भी ठहर जाय तो जीव क्या लाभवाला हो सकता है १ कभी नहीं॥ ५४९॥ हे प्रभो ! जो चार पॉच वर्ष विराजेंगे तो अच्छा रहेगा, आपश्रीके शिष्य भी सब तरहसे नमर्थ होजायंगे॥ ५५०॥

नैवमस्ति ममाधीनं, चरमाईत्स्थितं स्मर । शकोक्तिरिप वैकल्यं, गता का गणना मम ॥५५१॥ पुनभों: ! सन्ति मत्पृष्ठे. शिष्याः संघोपदेशकाः । धर्मकार्यधुरं वोढुं, भविष्यन्ति यथोचिताम् ॥५५२॥ उपतस्य प्रतो स्त्यु-धृतस्य च जत्रध्नम् । यासारनापरितासभी,नेव जोचन्ति पविष्ताः॥५५३॥

पर एमारे रूप और निरम् और नेपड़ के होंगे, नेमें ही
उत्पार सेनीए रूप प्रमान कान होंगे।। ५४२ ए हें मरी।
उत्पार सेनी प्रमान होंगे।। ५४२ ए हें मरी।
उत्पार सेनी प्रमान संप्रके संप्रमी सेपनी समझानों।
उत्पार प्रमान सिन्द है फिक्र नहीं करना पार्टियो।
उत्पार प्रमान साम प्रमान है असी
उत्पार प्रमान साम एक प्रमान है असी
उत्पार प्रमान समझान सम्मान है असी
उत्पार प्रमान समझान ना सम्मान है असी
उत्पार प्रमान समझान ना सम्मान समझान समझ

्रा १४ वर्षा समाप्तानाता । १८८४ वर्षा समाप्तानाता ॥५४%)

The second of the

• • • • १ वर्षा केर्या केर्या । • • • • • • • • • • नाम क्यां कार्या ।

・・・・ というけんがもまれなかれ

मरणं प्रकृतिः द्वारीरिणां, विकृतिजीवितमुच्यते वुधः। क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्,यदि जन्तुर्ने स्रु स्वानसौ" चेचतुःपञ्चवर्षाणि, सन्तिष्ठेत तदा वरम्। भवच्छिष्या भविष्यन्ति, सर्वथौजस्विनः प्रभो।॥

संसारमें दश प्रकारके प्राणों रहित होनेसे यह जीव मर गया वस यह केवल व्यवहारमें लोग कहते हैं। परन्तु सत्य-रीतिसे तो इस जीवको अजर-अमर-शाश्वत ही जानना चाहिये॥ ५४७॥ क्योंकि दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है-जैसे मनुष्य जूने वस्त्रोंको छोड़कर दूसरे नवीन वस्त्रोंको धारण करता है. वैसेही यह आत्मा जीर्ण शरीरको त्याग कर अन्य नृतन देहको धारण करता है॥ ५४८॥ शरीरधारी जीवोंका मृत्यु होनेका स्वभाव है, जीवित रहना यह पण्डितोंसे पृथिवी-कायिक आदिका विकार कहा गया है। यदि श्वास लेता हुआ श्रणभर भी ठहर जाय तो जीव क्या लाभवाला हो सकता है किभी नहीं॥ ५४९॥ हे प्रभो! जो चार पाँच वर्ष विराजेंगे तो अच्छा रहेगा, आपश्रीके शिष्य भी सव तरहसे समर्थ होजायंगे॥ ५५०॥

नैवमस्ति ममाधीनं, चरमाईत्स्थितं स्मर । ज्ञाकोक्तिरपि वैकल्यं, गता का गणना मम ॥५५१॥ पुनभों: ! सन्ति मत्षुष्ठे, ज्ञिष्याः संघोपदेजकाः । धर्मकार्यधुरं वोट्टं, भविष्यन्ति यथोचिनाम् ॥५५२॥ चलिष्यति सुरीत्येव, वर्धमानस्य शासनम् । एकविश्वसहस्राव्दी-मिति शास्त्रेषु भाषितम् ॥५५३॥ संघमित्यं सुसन्तोष्य, सुकराजो व्यथान्वितः । अर्ह्जापं जपन्नस्था-त्सद्विचारे समाधिना ॥ ५५४॥

जब गुरुश्री बोले ऐसा करना मेरे अवीन नहीं है, अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहाबीरस्वामीकी व्यवस्थाको याद करो यदि इस विषयमें सौधर्मेन्द्रकी वाणी भी निष्कल होगई तो मेरी कौन गिनती है ?॥ ५५१॥ फिर मेरे पीछे संबको सदुपदेश देनेवाले शिष्य हैं—जो यथायोग्य धर्मकर्मके भारको वहन करनेके लिये समर्थ होंगे॥ ५५२॥ श्रीवर्धमानखामी का इकीम हजार वर्ष सुरीतिके माथ शासन चलता ही रहेगा ऐसा शास्त्रोंमें भी कहा है ॥ ५५३॥ इस प्रकार पीड़ा सुक्त गुरुराज श्रीसंधको अव्छी तरह सन्तोष देकर जिनेन्द्र-देवका जाप जपते हुए समाधिसे उत्तम विचारमें रहे॥५५॥

४६-शिष्यसुशिक्षा, समाधिना स्वर्गारोहश्च-उपादिशच साध्ना-मित्थं ज्ञात्वान्तमागतम्। भो! नास्ति मेऽङ्गविश्वासो, यूयमुक्ताः पुरा मया॥ यतिधर्माख्यचारित्र-तत्प्रसूपालनेऽनिशम्। महोद्यमं प्रकुर्यात, चाऽप्रमादाः सुयत्नतः॥ ५५६॥ मत्कर्तव्यं यदासीद्धे!, यथाशक्तित कृतं हि तत्। युष्माभिरपि कर्तव्या, सद्यत्नैः शासनोन्नतिः॥५५७॥ निजात्मोद्धारकार्योऽपि, विषेयो हि सुयत्नतः । एकीभृय मिथःस्थेयं. सम्मत्या सह सर्वदा ॥ ५५८ ॥ पञ्जञ्जिञ्जत्समाचार्या. वर्तितन्यं सुभावतः । बहुधैवंस्वज्ञिष्याणां, जिक्षादत्ताः सुवाञ्ज्ञ्या॥५५९॥

वाद गुरुश्रीने अपना आयु समीप आया समझकर इस प्रकार साधुओंको उपदेश दिया-अन्तेवासिओ ! अव मेरे शरीरका भरोसा नहीं है, इस विषयके बचन मैंने तुमको पहिलेसे ही कह दिये हैं ॥ ५५६ ॥ वास्ते मद्य-अमल चड़स माजुम भंग आदि सव तरहके नजे. पांच इन्द्रियोंके २३ विषय, चारों प्रकारके क्रोधादि कपाय, पाच निद्राएँ, और चार प्रकारकी विकथाएँ वे पाँच प्रमाद वर्जित वहे ही यत्नसे धान्ति-धमा, मार्दव-कोमलता. आर्जव-सरलता. मुक्ति-निलोभता, तप. संयम. नत्य. शौच-द्रव्य भावसे पवित्र, अिंकचन-परिग्रह रहित और ब्रह्मचर्य पालन करना, ये दश प्रकारके नाधुधमें युक्त चारित्र और उसकी पाँच समिति तीन गुप्ति रूप अप प्रवचन मानाके पालन करनेमे हमेशा महान् उद्योग करने रहना ॥ ५५६ ॥ शिष्यो ! जो मेरा कर्तव्य था वह मैने मेरी जिन्त मृजद पार पहुँचाया, अब वैसेही तुम लोगोंको भी उत्तम यन्नोंने जिनगामनकी उन्नति करना चाहिये ॥ ५५७ ॥ दहे ही प्रयत्नमे अपने आत्मोद्धारके कार्य भी करते रहना नदेव परस्परमे सुसंगसे एक दिल हो कर रहना ॥ ५५८ ॥ और

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीसंबके हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं में चलना चाहिये। इस प्रकार ग्रुभ चाहनासे स्विशिष्योंको नाना प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं॥ ५५९॥

ज्ञाताऽज्ञातादियोगेन, भवदाशातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य! तहोषा-नस्माकन्तु दयावता ॥५६०॥ यतः-पम्हुट्टे सारणा बुत्ता, अणायारस्स वारणा। णं चोयणा होइ, निट्ठुरं पडिचोयणा ॥ ५६१॥ मयैताभिः सुशिक्षाभि-श्रेदात्मा वश्च दुःखितः। श्चिष्या!वानुपयोगेन,क्षमध्वं मे तदागसम्॥५६२॥

यह सुनकर शिष्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अजान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेंतीस आर्थातनाएँ की हों तो दयाशील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वरावरीसे चलना, ३ नजीक चलना, १ आगे वेठना, ५ वरावरीसे वेठना, ६ नजीक वेठना ७ आगे खड़े रहना ८ वरावर खड़े रहना, ९ नजीक खड़े रहना, १० भोजन करते समय गुरुसे पहले चुल्ल करना, ११ गुरुसे पहले गमनागमन की आलोचना करना, १२ राजि-मे गुरुके बुलाने पर जागते हुए भी न वोलना, १३ वान करने वोग्य मनुष्यसे गुरुके पहले ही वातें करना, १४ गोचनी की आलोचना गुरुके पाम न करके अनुष्याप

्राधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले ्रशेष्यो । धर्म कर्ममें भूल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान करना वह सारणा, इसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाई

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमंत्रण करना, १६ आहारादि गुरु को न दिखा कर दूसरे साधुको दिखाना, १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरादि आहार दूसरो को लाकर ंदेना, १८ अच्छा अच्छा आहार स्वयं खाकर गुरु को निरस ॅआहार देना, १९ आमन पर बैठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना, २१ गुरु के सामने ऊंचे स्वर से या कठोर वोलना, २२ गुरु के शिक्षा देने पर तुम हमको कहने वाले कौन हो ? ऐसा कहना, २३ ग्लान आदि की वैयापृत्य करने वास्ते गुरु कहे तब तुम क्यो नहीं करते ऐसा कहना, २४ गुरुदेशना में उदास होकर बैठना, २५ गुरु कुछ कहें तब ' आपको इछ याद नहीं ऐसा कहना, २६ गुरु की धर्मकथा का भंग करना, २७ सभा जुड़ने पर गुरु आज्ञा विना ही धर्मोपदेश देना, २८ गोचरी आगई या उसकी टाइम होगई ऐसा कह कर गुरू की सभा को विमर्जन कर देना, २९ गुरु के सथाराहिसे पग लगाना, ३० गुरुके सथारा या आसन पर वैठना, ३१ गुरु से ऊंचे आसन पर घेठना, ३२ गुरु के वरावरी से ऊंचा आसन लगा कर बैठना, ३३ गुरु के सामने ऊचे आसन बैठना या गुरु वचन को अविनय से सुनना। इस प्रकार ३३ आशातनाएँ टाल कर गुरु सेवा मे रह

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विव हैं। हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं हैं। चाहिये। इस प्रकार छुभ चाहनासे स्विगिप्योंकों हैं। प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं।। ५५९॥

ज्ञानाङ्गानादियोगेन, भवदाज्ञाननाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य ! तहोषा-नस्माकन्तु द्यावता । क्ष्यं यतः-पम्हुटे सारणा वृत्ता, अणायारस्स वार्णाणं चोयणा होइ. निष्टुरं पहिचोयणा ॥ क्ष्यं मयेनाभि सृज्ञिआि अवान्मा वश्च दुः वितः। ज्ञिष्या ! वानुपयोगेन, अमध्यं मे नदागसम् ॥ क्ष्यं

यह मुनकर शिष्य बोले-पृज्य ! धर्मगुरो ! ह अज्ञान में मन अचन काया के योगोंसे आपशीकी <sup>तेंति</sup> आञ्चानामें की हो तो त्याशील आपश्रीको हमारें उन अ

ं राधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले > शिष्यो । धर्म कर्ममें भूल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान - करना वह सारणा, क्वसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाई

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमत्रण करना, , १६ आहारादि गुरु को न दिया कर दूसरे साधुको दिखाना, १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरादि आहार दूसरों को लाकर देना, १८ अच्छा अच्छा आहार स्वयं खाकर गुरु को निरम आहार देना, १९ आसन पर घेठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना, २१ गुरु के नामने ऊंचे स्वर से या कठोर वोलना, २२ गुरु के शिक्षा देने पर तुम हमको कहने वाले कौन हो ? ऐसा कहना, २३ ग्लान आदि की वैयावृत्य करने वास्ते गुरु कहे तब तुम क्यो नहीं करते ऐमा कहना, २४ गुरुदेशना में उदास होकर बैठना, २५ गुरु कुछ कहें तब ' आपको उछ याद नहीं ऐसा कहना, २६ गुरु नी धर्मकथा ना भंग करना. २७ सभा जुड़ने पर गुरु आजा विना ही धर्मोपदेश देना, २८ गोचरी आगई या उसकी टार्म होगई ऐसा कह कर नुरु दी सभा को विभर्जन कर देना, २९ गुरु के संभाराहिसे पग हगाना, ३० गुरुके संधारा या आसन पर बैठना, ३४ गुरु से इंचे आसन पर घेठना, ३२ गुरु पे वरावरी से उंचा आसन नगा कर वैठना, ३३ शुरू के सामने उचे आमन देठना या गर वचन को अविनय से सुनना। इस प्रवार ३३ आशातनाएँ टार पर ग्ररु सेवा में रहना चाहिये।

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीतंत्रं हितार्थ मेरी बाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओंमें चला चाहिये। इस प्रकार शुभ चाहनासे स्विभिष्योंको नान प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं ॥ ५५९ ॥

ज्ञाताऽज्ञानादियोगेन, भवदाशातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य ! तहोषा-नस्माकन्तु द्यावता ॥५६०॥ यतः-पम्हुटे सारणा वृत्ता, अणायारस्स वारणा। णं चोयणा होड, निट्टरं पडिचोयणा ॥ ५६१॥ मयैनाभिः सुशिक्षाभि-श्रेदात्मा वश्च दुःखितः। शिष्या ! वानुपयोगेन, क्षमध्वं मे नदागसम्॥५६२॥

यह सुनकर जिप्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अज्ञान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेतीम आज्ञातनाएँ की हों तो दयाजील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वरावरीसे चलना, १ निर्माह चरना, ८ आगे वेटना, १ वरावरीसे बेटना, ६ निर्माह वटना ६ वरावर राष्ट्रे रहना, ९ निर्माह यह रहना, ९ निर्माह रहना, १० माचन करने समय गुरुसे पहले चुल्ल करना, १० गुरुस पहले चुल्ल करना, १० गुरुस पहले गुरुब हरना, १० गुरुस पहले गमनागमन की आलोचना करना, १० गावि हो में गुरुके बुलान पर उन्नोते हुए भी ने बोलना, १० गावि हो बोग्य सनुष्यसे गुरुक पट ही बोर्ने करना, १० गोविंगी ही आलोचना गुरुके पाम न करके अन्य साबु के पाम हरना, १०

राधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले शिष्यो । धर्म कर्ममें भूल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान करना वह सारणा. कुसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाइ

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमंत्रण करना, १६ आहारादि गुरु को न दिया कर दूसरे साधुको दिखाना. १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरावि आहार दूसरो को लाकर देना. १८ अच्छा अच्छा आहार स्वय खाकर गुरु को निरम आहार देना. १९ ब्यानन पर घेठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना. २१ गुरू के नामने उंचे स्वर से या कठोर बोहना, २२ गुरु के निक्षा देने पर तुन हमको कर्ने वाले कीन हो शिला कहना, २३ ग्लान आदि की वेपाप्टत्य करने वान्ते गुर वहे तम तुम क्यों नहीं करते ऐसा रतना. २८ गुरहेराना में उज्ञम होकर बैठना, २५ गुरु बुठ वर्हें तर 'आपनो हुए चाद नहीं ऐसा कहना, २६ गुरु की धर्मराधा का भंग जनक २७ सभा जुड़ने पर गुरु आहा विना ही अर्शेपदेश देना २८ नोचरी आनई या उनरी टाइन होगई ऐना कह यर गुर की सभा दो दिस्क्षेन पर देना ६५ गुर के सधाराधिसे पर तरका ३८ तुरुचे सपारा या टालन पर बैठना ३६ तुरु से ईसे क्षालन पर वेटला ३२ गुरू ने प्रशब्धी से चेपा कामर राज कर देवना, ३३ शुर पे सामने उपेकासन पैटना या गुर पयन को अधिनय से सनना। इस प्यार ३३ व्यापनार्ये द्वार पर गुर नेवा ने श्राम पार्रिये।

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीसंवके हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं में चलना चाहिये। इस प्रकार ग्रुभ चाहनासे स्वशिष्योंको नाना प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं॥ ५५९॥

ज्ञाताऽज्ञानादियोगेन, भवदाञ्चातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य! तहोपा-नस्माकन्तु द्यावता ॥५६०॥ यतः-पम्हुद्दे सारणा वृत्ता, अणायारस्स वारणा। णं चोयणा होइ, निङ्रं पडिचोयणा ॥ ५६१॥

मयैनाभिः सुशिक्षाभि-श्चेदात्मा वश्च दुःसितः। शिष्या ! वानुपयोगेन, क्षमध्वं मे तदागसम् ॥५६२॥

यह सुनकर शिष्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अजान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेंतीस आर्णातनाएँ की हों तो टयाजील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वरावरीसे चलना, ३ नजीक चलना, ४ आगे बैठना, ५ वरावरीसे बैठना, ६ नजीक बैठना ७ आगे खंड गहना ८ वरावर खंडू रहना, ९ नजीक खंडू गहना, १० भोजन करते समय गुरुसे पहले चुल्ल करना, ११ गुरुसे पहले गमनागमन की आलोचना करना, १२ राजिन में गुरुके बुलाने पर जागते हुए भी न बोलना, १३ बात करने बीग्य मनुष्यसे गुरुके पहले ही वार्ते करना, १४ गोचिंग की आलोचना गुरुके पाग न करके अन्य माधु के पाम करना, १५

मुजव गुरुश्रीने [ ८४ ] लक्ष जीवयोनियोंके नाथ भी खम-तखामणा कर शरीर संबन्धो औषध वगैरह कुल उपायोंको छोडकर अरिहन्तादिकोंके चार उत्तम शरणा ग्रहण कर और चारित्रमें लगे हुए दोपोंका सादर मिथ्यादुष्कृत देकर जैन-सिद्धान्तोंकी नयीदा पूर्वक सुख-समाधिसे अनशन [संधारा] ग्रहण किया ॥ ५६३ ॥ ५६४ ॥ वे गुरुश्री संसारमें शृद्ध महावतधारी, जीवोंके महोपकारी, महाबुद्धिशाली, यथार्थ आचार्यश्रेष्ठ, कतिपय दिन पर्यन्त सुखसे अनशन में स्थिर रह कर अपने श्रेष्ठतर ज्ञान ध्यान तपस्या परोपकार और विश्रद्ध चारित्र पालन आदि सदृणों से लोक में अति निर्मल कीति फैला कर और आत्मा में नभी जीवों पर नमभाव रखते हुए जैसे मर्प सुख पूर्वक अग्नी केंचली (कांचली) को छोडता है, वैसेही स्वर्ग व मोक्षका नाधन रूप तया मांनारिक सभी सखोंका दाता तथापि विनाशशील स्वकीय दारीर का त्याग कर जैना चार्यधुरन्धर-श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्री श्वरजी महाराज संबत् १९६३ पौपसुदि ७ के रोज स्वर्गवानी हुए ॥ ५६५ ॥ ५६६ ॥ ५६७ ॥ ५६८ ॥

४७-गुरुनिर्वाणोत्सवस्तत्र संघभवितश्च-

पिष्टियामनक्षेयां, सद्देकुण्ठीनि कारिना । चित्रैः कौशेयवस्त्रेध,सज्जिना वरसौचिकैः॥ ५६९ ॥





सहस्रकाः सुसंघाना,-मागच्छन्नतिक्रीघतः। मञ्जुलाडम्वरैरेतां, भ्रामयन्निष्ठे पुरे ॥ ५७६॥

शोक पूर्वक श्रीसंघने सुगंधदार चन्दन, वरास, कर्पूर, आदि उत्तम २ वस्तुओंस लेपन किया हुआ साधुके वेशयुक्त सुवासित जलसे अभिपेक कराये गये गुरुश्रीके अरीरको उस वैकुंठीमें पन्नासनसे स्थापन किया ॥ ५७२ ॥ उपरोक्त— गुरुनिर्वाणोत्सवमें सरदारपुरकी छावणीने एवं धारानरेशकी आज्ञासे धारानगरीसे सहर्प शीघ्र वेण्डवाजे मंगवाए गये ॥ ५७३ ॥ तमे ही उप उत्सवमें क्कसी, वाग, आलीराजपुर, वोरी, कड़ोट, झानुवा, पारा, टांडा, रीङ्गनोट, झकनावटा. राजोद, राणापुर, रंभापुर, धामणदा, टणाई, वड़नगर, लेडगाम आदि गाव नगरोंसे गुरुनिर्वाण सुनने ही अति शीघनया एकदम हजारों श्रीसंघ आये और उम वंग्रण्डीको वढ़े ही सुन्दर गमारोहके माथ सार नगरमें घुमाते हुए॥५७४-५७६॥

जयारावेरीरोर्नाम्नः, श्रीसंघास्यसमुरिपंतः। तदाऽऽस्तां गीतवार्वश्य, रोदसी मुगरायिते॥५७॥।

इत्थंकारमसौ संघो, राजदुर्गाद् हिमीटके । तीथं मोहनवेटाख्ये.सुभूमो नामनिष्टपत्॥५७८॥

समयेऽस्मिन् गुरोर्भक्यां. संघो राजगटम्य च । श्रीयटनगरस्यापि, हेभे लाभं विद्योपनः ॥ ५७९॥



÷

सहस्रदाः सुसंघाना,–मागच्छत्तिराघितः । मञ्जुलाडम्परैरेतां, भ्रामयत्तृष्विष्ठे पुरे ॥ ५७६ ॥

शोक पूर्वक श्रीसंघने सुगंधदार चन्दन, वरास, कर्पूर, आदि उत्तम २ वस्तुओं में लेपन किया हुआ साधुके वेशयुक्त सुवासित जलसे अभिषेक कराये गये गुरुश्रीके शरीरको उस वैकुंठीमें पद्माननमें स्थापन किया ॥ ५७२ ॥ उपरोक्त गुरुतिर्वाणोत्मवमें मरदारपुरकी छावणीने एवं धारानरेशकी आज्ञाने धारानगरीने नहप शीघ्र वेण्डवाजे मंगवाए गये ॥ ५७३ ॥ तैने हो उम उत्मवमें क्कमी, वाम, आलीराजपुर, वोगं, कडोद, लावुबा, पारा, दांडा, रीङ्गनोद, झकनावदा, राजोद, रागापुर, रभापुर, धनगदा, दशाह, वडनगर, लेडगाम बादे गाव नगरोने गुरुनिवाण सुनते ही अति शीघतया एक्टम दवारं आस्य दाये और उम वैकुण्ठीको बडे ही सुन्दर समर्पारक न य सर्पारक पुनाव हए ५ ५ ५४-५ ७६॥

जपारावेगुरोतास्त भोसपास्यसमुहियतै तहा भना गोतवार्गप्यः सेदसी मृखरायित 🕡 🥬 ।

हर्वारसमा सप्तानदुर्गात हिमोलके । तीथे माहमलेडास्ये,सृमुमो तामनिष्ठपत् १५८

समये स्मिन गुरो संत्तेषा, संघो राजगतस्य च । श्रीवतनगरस्यापि, लेभे लास विद्योपन । १५७९ रूप्याणां च सहस्राणि, मुदोदच्छालयत्तदा । तस्याश्चोपरि सङ्गाचै-रेवमन्येऽपि चिकरे ॥ ५८० ॥

उस समय श्रीसंघके मुखसे पैदा हुए गुरुश्रीके नामके जय जय शब्दोंसे एवं गुरुगुण गायन और अनेक तरहके वाजा-ओंके शब्दोंसे जमीन आसमान तो मानो वाचाल ही नहीं होगये हों अर्थात् जयगानवाजित्रादिकी घ्वनियोंसे भूमण्डल और गगनमण्डल एक शब्दमय ही होगये थे।।५७७॥ इस प्रकार उम श्रीसंघने शहर राजगढसे दो माइल पर लेजा कर मोहन-खेड़ा नामक उत्तम तीर्थकी भृमि पर उस वैक्वंठी को स्थापन की ॥ ५७८ ॥ इस मौकेप वैकुण्ठी पर गुरुभक्तिमें राजगढ़ के और वड़नगर के श्रीसंघने बहुत ही लाम लिया जो कि-महर्प हजारों रुपये उछाले. एवं उत्तम भावसे अन्यान्य श्री संघने भी गुरुमक्तिका लाभ लिया ॥ ५७९ ॥ ५८० ॥ चन्दनैः कृतचित्यायां, कर्परागुरुकेस्रैः । कस्तृरीदेवदार्वादि-द्रव्येरेवं सुगन्धिभः वहभिर्वृतकुंभैश्च, वैकुण्या सह तत्तनोः। चके मंघोऽग्निसंस्कारं, सानुतापश्च द्युड्मयः॥५८२॥ मर्वदेव जिनेन्द्रोक्त-निश्चयव्यवहारगः। लोकाचारवजादेप,-श्रकाणः परिमज्ञनम् ॥ ५८३ ॥ स्मरन गुरुगुणानेपो, भावयन्नश्वरं समम्। धर्मज्ञालां समायातो, गतरतनः पुमानिव ॥ ५८४ ॥

चन्दनसे रची हुई चिता में कपूर, अगर, केसर, चन्दन, कस्तूरी. देवदारु, आदि सुगन्धित पदार्थों से एवं बहुत से घृतके घड़ों से शोकमय पश्चाचाप सहित श्रीसंघने वैकुण्ठी के साथ गुरुशरीरका अग्निसंस्कार किया ॥ ५८१ ॥ ५८२ ॥ तदन्तर तीनों ही काल में जिनेश्वर भगवान के कहे हुए निश्रय और व्यवहार मार्ग में चलनेवाले श्रीसंघने लोक मर्यादा के आचार वश द्रव्यशुद्धि के लिये स्नान किया । क्योंकि—' जय-वीयराय' के पाठ में जिनेश्वर भगवान से हमेशा प्रार्थना करने में आती है कि—हे भगवन्! मुझ से लोक में विरुद्ध [अयोग्य] कार्य करने का त्याग वने ऐसा कहा गया है ॥५८३॥ उसके वाद गुरुमहाराज के गुणों को याद करते हुए सारे संमार को विनाशशील मानते हुए व अमृल्य रत्न को गमाये हुए पुरुष के समान श्रीसंघ धर्मशाला में आए ॥ ५८४ ॥

४८-अनित्योपदेशो गुरुमूर्तिस्थापनं च---

श्रीदीपविजयोऽथैवं, धीमान् संघमवोधयत्। हन्ताऽनेनाऽयि!कालेन, जग्धास्तीर्थङ्करा अपि॥५८५॥

#### यतः--

'' तित्थयरा गणहारी, सुरवइणो चिक्किसवा रामा। कालेण य अवहरिया, अवरजीवाण का वत्ता॥५८६॥ ये पातालिवासिनोऽसुरगणा येस्वैरिणो व्यन्नरा, ये ज्योतिष्कविमानवासिविवुधास्तारान्तचन्द्रादयः।

अथ दीनादिकान लोकान, पान्यकारिकेम्बरा। अनोषगहगादगोऽमी, जैनज्ञामनक्तर्यम् ॥ ५९२ ॥ विग्रद्धये च भर्मस्य, गुरुष्टेनप्रभक्तये। विद्ये शामनोब्रह्मे, श्रीमंत्रोऽष्टाहिकोत्सवम् ।५९३। वाग्निधयानुकलेन, निह्नमंस्कारभूतले। मृद्किर्यः मित्रप्राव-रक्तारि ध्यानमिन्द्रम् ॥५९४॥ वरिष्ठेऽस्मिन गुरोगॅहे, सहाज्जनमनिष्ठया। चैकीभूनोऽन्यसंघोऽपि, दिनाष्ट्राविकोत्सनै॥५९५॥ स्वर्गीयगुरुराजस्य, सज्जनस्वान्त हर्षिणीम् । वरीयसीं प्रतिच्छायां, श्रीसंघोज्यापयनमुदा॥५९६॥ प्रतिवर्षेऽत्र सप्तम्यां, पोपजुह्नस्य सर्वतः। सहस्रकाः समायान्ति, यात्रिकाम्तु दिद्शस्या ॥५९७॥ तद्नन्तर चतुर्विध श्रीमघ मंमाग्की उदासीनताका विचार एवं एक चित्तसे उन सुगुणी गुरुश्रीको याट करते हुए अपने र

वाद कृपालु श्रीसंधने जैनशामनकी महिमाके लिये दीन गरीव अन्धे लूले निराधार रोगी वगैरह जीवोंको अन्न कपडोंसे और पशुओंको चारा पानी आदिसे अति संतुष्ट किये ॥ ५९२ ॥ फिर देवगुरूकी भक्त्यर्थ, जिनशासनकी उन्नतिके कारण, एवं जैनधर्मकी वृद्धिके लिये श्रीसंघने महान्-

स्थान पर पहुँचे ॥ ५९१ ॥

अष्टाहिक महोत्मव भी किया।।५९३।। और संवके किये हुए निश्वयानुमार मोहनखेड़ा तीर्थके अन्दर ही अप्रिसंस्कारकी जगह पर कोमल चिकने आरसोपल जातिके पापाणोंसे गुरु-समाधि मंदिर वनवाया।। ५९४।।

गुरुश्री के इस सुन्दर ध्यानमंदिर में अत्यन्त सहर्ष कुंकुमपत्रिका द्वारा इकट्ठे हुए पर ग्रामके श्रीसंघ सहित यहाँ के श्रीसंघने आठ दिनके महोत्सव पूर्वक उत्तम अञ्चनशलाका प्रतिष्ठा के साथ दिवंगत जैनाचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरी-धरजी महाराज की सजन लोगोंके चित्तको आकर्षित करने वाली महोत्तम मनोहर मूर्तिको स्थापन की ॥५९५॥५९६॥ यहाँपर हरसाल पौप सुदि सप्तमी और चैत्र-कार्तिक पूर्णिमाके रोज चारों ओरसे गुरुदेवके दर्शनकी चाहसे हजारों यात्री लोग आते हैं ॥५९७॥

### ४९-फलसिद्ध्या गुरुविम्वार्चा तद्ये तद्भणोत्कीर्तनं च—

कार्यसिद्धिपणं कृत्वा. महत्या श्रद्धया समे। सृत्सवं भो! वितन्वानैः, श्राद्धैश्चान्यजनैरपि ॥५९८॥ दसोरे खाचरोदे च, क्तकस्यां जावरापुरे। आहोरादिपुरेष्वेवं. पूज्यन्ते गुरुमूर्तयः ॥ ५९९॥ पानक्षण । मन्त्रमार, स्वामन्त्र, १६६६, जास्यः स्टमणि-निधि, पादीर, रस्मीर, द्यारे, यगद, विद्यदेश, राजगड़, मिनीर, बहनगर, निपाणा, वागम्, दर्गा पारि गाँ। नगरेमे वर्षा दी पार्था (४६ मति यह करते रण साक प्रमुख प्रनुष्ट दोनाप दीम भी बान २ कापेरी सिद्धिका पण (दो प्रमा) रोजकर पुरुष की मनियी हो पार्मे के हैं। ५९८ ॥ ५९० ।

पजनारशेनार भन्ता गरमार स्तृता किया जपनार्त्वानार भन्ता गरमार स्तृता किया जपनार्त्वानार मन्त्रा गरमार स्तृता किया जपनार्त्वानार महिल्ली नस्य भाषपन्त्रमार स्तृति भाषानाम । नर्वायसपुगुणयाम कीतीपन्त स्तृतित भाषि २०१॥ व्यक्षमं बत्तरन तु, सर्वे प्रित्रयान्यनाम केन्तिव्यक्तित द्युद्ध, त्यादश्य पर गुरा १ ॥ २०१॥ निर्दापाऽहारपात्रादीन, सामयकर्ग विना

क्षारिपण्डं च बस्त्रेषु, स्वीपयोगे न ले निवं । ३०३॥ निवयमें मिक्तके नाव गुरुम्तिको पूजा, दशेन,

निवयम माक्ति नाव गुरुमांतिका पूजा, दशन, स्तुनिसे और गुरूके नामका जाप करनमे उन लोगोंकी वाछित मिद्धियाँ मिद्ध हो रहा है।। ६ ० ॥ मन जगह उन गुरु मृतियोंक आगे अनक लोग मावना भाने हैं, गुरुमहार राजके उत्तम गुणोंके ममुदायकी कीतेना करने हुए म्तुनि कर रहे हैं।। ६०१ ॥ वह म्तुनि ऐसी है कि-मभी धर्मवाले

المتسيسد

् स्याचरीहर ह्रहती, हर ो.. इस्ते पार कि नियानाः चानाः हार्वः न एदंक महोला हो। ्रतंत्रा भी अंति रही क गुमाहरी मृतिहें

रमं न्तेः कि उदिन स्वप्नमित्वः ध , सबन्न मावनाम् . न न्तुवनि वे ः , जन्म नम्म नाम् . व पर गुरो मा उपकरण विना न्यांग न हे निषे

गुम्मितिक्षं पूर्वा ही इति इतिम् इत ह ६०। मह इरे. म भावता भाने हे हुई क्तिता करते हर ति ऐसी है कि-मर्भे इंटर

महाना केंग्रें तिपातक कर

त्यागः नद्यः =

का त्यार = जैसे किन

शुद्ध प्रकारने == शय्या-पाने

४ ये चारों है : जो वस्तर्का 🖘 गवनके वाने 🖘

पुत्रनेके लिये हैं। नानके समन क वसीके खण्ड भ

गाः रक-पात्रीहे ३१३ की २ हरन त स्था हो कर

: - :ण-धर्मधः १. ५१३. डॉन ् ।ः ।कि सिन्स

कार गानमें अक

उपभान अपने 🔻

विद्या ।

#### सर्वथा श्रेष्टवृत्तान्तै–र्महत्यस्मिन् कलावपि । पूर्वकालिकसूरीणा–मिहैवायमभृद्वुरुः ॥ ६०९॥

अनेक तरहकी तपस्याओं, पवन गतिके समान अप्रतिवद्ध विहारों और प्रत्यक्ष अनुभव किये गये महोत्तम ज्ञान ध्यान मौनादि सब प्रकारके श्रष्ठ इत्तान्तोंसे इस महान कलियुगमें भी प्राचीन काल के आयोंके नमान ये गुरुदेव हुए ॥ ६०८–६०९ ॥

#### ५० श्रीसौधर्मवृहत्तपोगच्छीय-गुरुपद्दावली-

शासनेशो महावीरः. सुर्धर्मस्याम्यभृततः । जम्बूस्वामी तु तत्परे. प्रभेवस्वाम्यतःपरम् ॥६१०॥ ततः शंष्यंभवस्वामी. यशोभद्रोडभवत् दुषः । परेडभृतां च सूरी द्रौ. संभृतिविजयोडग्रजः ॥६११॥

मीतिनशासनवे अधिपति यौदीसवे तीर्यंवर पीरणदीर-स्वामीके बाद—

६ भीस्पर्मस्वामीणी ५ शीयरोनप्रसूरिजी

२ भीरमप्रवामीणी १६६०। (भीभग्रसप्रवासीणी

४ भीराप्रवस्वामीणी ।

गोनात्वारी मुनियारी महात्वा मा कुरुपने वित्व सर्भा । जे जमार राजा रिन ६० 

सर्वधा श्रेष्ठवृत्तान्तै-मेहत्यस्मिन् कलावपि। पूर्वकालिकसूरीणा-मिहैवायमभृद्धरः 11 808 11

अनेक तरहकी तपस्याओं, पवन गतिके अप्रतिबद्ध विहारों और प्रत्यक्ष अनुभव किये गये महोत्तम ज्ञान ध्यान मौनादि सब प्रकारके श्रष्ठ वृत्तान्तोंसे इस महान कलियुगमें भी प्राचीन काल के आयों के समान ये गुरुदेव हुए ॥ ६०८-६०९ ॥

५० श्रीसौधर्मबृहत्त्रपोगच्छीय-ग्रह्पद्दावली-

शासनेशो सहावीरः, सुर्धर्मस्वाम्यभृत्ततः। जम्बुस्वामी तु तत्पद्दे, प्रभवस्वाम्यतःपरम् ॥६१०॥ ततः शंब्यंभवस्वामी. यशोभंद्रोऽभवद् बुधः। पहेडभूतां च सुरी द्वौ, संभूंतिविजयोऽग्रजः ॥६११॥

५ भीयशोभद्रसृरिजी ६ / भीसंभूतिविजयज्ञी ६११ भीभद्रवाहस्वामीजी

भीजिनशासनके अधिपति चौबीसर्वे तीर्धकर भीमहाचीर-स्वामीके वाद---

१ शीसुधर्मस्वामीजी

२ श्रीजम्यूस्वामीजी

३ भीपभवस्वामीजी १६१०।

४ भीराय्यंभवस्वामीजी

स्वामी श्रीभर्द्रवाहुश्च, स्वाम्यासीत्स्थूलभद्रकः।
आर्यमहागिरिर्विद्वा-नार्यः सुँहस्तिकोविदः ॥६१२॥
श्रीमत्सुस्थितसूरिश्च, सूरिः सुँप्रतिबुद्धकः
श्रीइन्द्रैंदिन्नसूरीको, दिन्नसूरिर्महागुणी ॥ ६१३॥
सूरिः सिँहैंगिरिश्चासीद्,वज्ञस्वामी महामतिः।
आचार्या वर्ज्रसेनस्तु, चन्द्रसूरिर्विनिर्मलः ॥ ६१४॥

सार्मैन्तभद्रसूरिस्तु, ब्रैंद्वदेवसुनीश्वरः । श्रीर्भैद्योतनसूरीको, मानदेवकवीश्वरः ॥ ६१५॥

श्रीमानतुङ्गसूरीको, वीरर्सृरिः सुधीवरः । श्रीजॅयदेवसृरिश्च, देवानंन्दस्तु कोविदः ॥

तु कोविदः ॥ ६१६ <sup>॥</sup>

श्रीमथृलभद्रम्वामीजी
श्रीआर्यमहागिरिजी
श्रीआर्यमहिन्तमूरिजी
श्रीमुम्थितमृरिजी
श्रीमुप्रतिचुडमृरिजी
श्रीहनद्रदिन्नसृरिजी
श्रीदिन्नसृरिजी
श्रीविन्नसृरिजी
श्रीमिहगिरिमृरिजी
श्रीविन्नस्वामीजी

१४ श्रीवज्रसेनसूरिजी
१५ श्रीचन्द्रसूरिजी ॥६१४॥
१६ श्रीमामन्तभद्रसूरिजी
१७ श्रीष्टद्धदेवसूरिजी
१८ श्रीप्रद्योतनसूरिजी
१९ श्रीमानदेवसूरिजी ।६१५॥
२० श्रीमानदेवसूरिजी ।६१५॥
२० श्रीमानदेवसूरिजी ।

श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

विकॅमसूरिरानन्दी, सूरीशो नरेंसिंहकः। ॥ ६६७॥ श्रीमत्समुद्रसूरिवें, मोनदेवोऽतिपंडितः विर्वुधमभसूरिस्तु, ज्यानन्दश्च दोपजित्। अभूद्रविप्रभाचार्यों, येशोदेवोडितकीर्तिभाक्॥६१८॥ श्रीमान् प्रद्यैससूरिस्तु, भानदेवो महाकृती। विभेलचन्द्रसूरीशः, सूरिहेंचोतनस्तथा स्वेदेवीभिधाचायों, देवैसूरिर्महामितः। सुवदेवो महाचार्यो, यशो भेद्रस्तथा बुधः ॥ ६२०॥ श्रीनेमिचैन्द्रसूरिस्तु, मुर्निचन्द्रो मुनीश्वरः। आंचार्योऽजितदेवस्तु, जर्यसूरिर्जयान्वितः॥ ६२१॥

३४ भीविमल्पनद्रसूरिजी ३५ भीडरोतनसृरिजी ।६१९। २४ भीविक्रमसूरिजी २५ शीनरसिंहसूरिजी ३६ भीसवेदेवसूरिजी २६ श्रीसमुद्रसूरिजी ३७ भीदेवमृरिजी २७ शीमानटेवसूरिजी ।६१७। ३८ श्रीसर्वदेदस्रिजी ्रिश्वरोभद्रस्रिती <sup>६२०</sup> ३९ े नित्तीयन्द्रस्रिती २८ मीविषुधप्रभस्रिजी २९ ध्रीजयानन्दस्रिजी ३० शीरविप्रमसूरिजी ४० भीसुनियन्त्रमृतिजी ३१ भीयशोदेवस्रिजी ।६९८। १९ शिअस्तिदेवसूरिजी <sub>४२ भी तपम्रिजी ॥६२१॥</sub> ३२ भीप्रगुम्नस्रिजी ३३ मीमानदेवस्रिजी 99

१३ श्रीवज्रस्वाभीजी

स्वामी श्रीभर्द्रवाहुश्च, स्वाम्यासीत्स्थूलभद्रकः। आर्यमर्द्रागिरिर्विद्वा-नार्यः सुंहस्तिकोविदः ॥६१२॥

श्रीमत्सुस्थितस्रिश्च, स्रि: सुंप्रतिबुद्धकः श्रीइन्द्रैंदिन्नस्रीजो, दिन्नस्रेरिर्महागुणी ॥ ६१३॥

स्रिः सिंहंगिरिश्चासीद्,वज्रम्वामी महामितः। आचार्या वज्रमेनस्तु, चन्द्रस्रिविनिर्मलः॥ ६१४॥

सार्मन्तभद्रसृरिस्तु, बृंद्धदेवमुनीश्वरः । श्रीर्प्रयोतनसृरीको, मानदेवकवीश्वरः ॥ ६१५॥

श्रीमानतुद्गस्रीकोः, वीरसरिः सुधीवरः । श्रीजॅयदेवस्रिक्षः, देवानन्दस्तु कोविदः ॥ ६१६॥

श्रीम्थृल्मद्रम्वार्मार्जा १८ श्रीवज्ञसेनसूरिजी

श्रीआर्यमहागिरिजो १८ श्रीचन्द्रसृरिजी॥६१४॥

श्रीआर्यमुहन्तिसूरिजो १६ श्रीमामन्तभद्रसूरिजी

श्रीमुम्थितमृरिजी १८ श्रीप्रद्योतनसूरिजी

श्रीसुप्रतिवुद्धमृरिजी १८ श्रीप्रद्योतनसूरिजी

श्रीमानदेवसूरिजी १९ श्रीमानतुगसूरिजी

श्रीविञ्ञसूरिजी ६१३॥

श्रीमिहगिरिसूरिजी

श्रीनिरसूरिजी

श्रीज्ञववेवसूरिजी

२३ श्रीदेवानन्टसूरिजी।६१६।

# $\sum_{i=1}^{N} e^{-\frac{i}{N}}$ श्लीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

विर्जयसिंहसूरिस्त्वा-चार्यः श्रीविर्जयप्रभः। विजयरत्नैसूरिस्तु, क्षर्सीसृरिस्तु धीधनः ॥ ६२७॥

सृरिविजीयदेवेन्द्रः, कर्ल्याणसृरिरात्मवित्। प्रमोदील्यस्तु नत्पद्दे, स्रेस्तु गुणभृपितः ॥ ६२८॥

६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ६२ श्रीविजयप्रभसूरिजी ६३ श्रीविजयरत्नसूरिजी ६४ श्रीविजयग्रद्धक्षमास्रिजी ६५ श्रीविजयदेवेन्द्र रिजी ६६ श्रीविजयकस्याणस्निजी ६७ श्रीविजयप्रमोज्मुरिजी ६२७-६२८ ॥

नन्दनादेव सद्राजिः, सृरीणामित्थमायना ॥ जिनादेशप्रयुत्तानां, श्रीवीरजिनशासने ॥ ६२९॥

तद्भक्तानां सदा चंपा. कल्पयष्टीय देशिनाम् । भर्मप्राप्त्युपदेशेन, चिन्तितार्थप्रदागिनी ॥ ६३०॥

इसी प्रकार वर्षमान जिनेखर-श्रीमहार्यास्यक्ति शासनमें आगामिक कालमें भी जिनेन्द्र भगरानकी आहामें चलनेवाले आचारोंकी उत्तम श्रेणी प्रतिदिन हिंदिको प्राप्त हो और यह पट्टायलि उन आचार्यों के भन्न प्राणियों के हमेशा पर्मप्राप्तिके उपदेश हारा कल्पवेलके नमान उनके अतिराय मनोवालित गनोर्यों को पूर्ण करने दाती हो ॥ ६२९-६३०॥ श्रीमैंत्सोमप्रभावायों, मिणरंताहयोऽपरः।
श्रीजैंगचन्द्रस्रिस्तु, श्रीदेवेन्द्रवुधस्तु व ॥ ६२२॥
विद्यानन्दोऽपरःस्रि-धर्मघोषो गणेश्वरः।
श्रीसोमेंप्रभस्रिस्तु, श्रीसोमेंतिलको बुधः॥ ६२३॥
देवसुनैंदरसत्स्रि-धींवरः सोमेंसुन्दरः।
सुनिसुन्दर आचार्यो, रत्नद्रोखेंरपण्डितः॥ ६२४॥
लक्ष्मीसौगरस्रिस्तु, सुमेंतिसाधुसद्वुधः।
हेमेंविमलस्रिनैं, आर्नेन्दिवमलो बुधः॥ ६२५॥
विजयेंदानस्रीद्राः, श्रीहीरेंविजयस्सुधीः।
सुर्रेविजयसेनोऽभ्-द्विजयदेवकोविदः॥ ६२६॥

१३ श्रीमणिरत्नसूरिजी
१४ श्रीजगचन्द्रसूरिजी
१४ श्रीवेवेन्द्रसूरिजी ।६२२।
१४ श्रीविद्यानन्दसूरिजी
१६ श्रीघमेघोपसूरिजी
१६ श्रीघमेघोपसूरिजी
१८ श्रीसोमप्रमसूरिजी
१८ श्रीसोमतिलकसूरिजी ६२३
१९ श्रीदेवसुन्दरसूरिजी ५१ श्रीमुनिसुन्दरसूरिजी
५२ श्रीरत्नशेखरसूरिजी ६२%
५३ श्रीठक्ष्मीसागरसूरिजी
५४ श्रीसुमितसाधुसूरिजी
५५ श्रीहेमिवमलसूरिजी
५६ श्रीआनन्दिवमलस्रिजी
५७ श्रीविजयदानस्रिजी
५८ श्रीविजयदीरस्रिजी
५९ श्रीविजयसेनस्रिजी
६० श्रीविजयसेनस्रिजी

## ्र्ि शिराजेन्द्रगुणमक्षरी ।

विर्जयसिंहसूरिस्त्वा-चार्यः श्रीविर्जयप्रभः। विजयर्तनसूरिस्तुः क्षर्मीसूरिस्तु धीधनः ॥ ६२७॥

सूरिविंजंयदेवेन्द्रः, कर्ल्याणसूरिरात्मवित्। ममोर्दाच्यस्तु तत्पद्दे, सूरेस्तु गुणभूषितः ॥ ६२८॥

६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ६२ श्रीविजयप्रभसूरिजी ६३ श्रीविजयस्त्रसूरिजी ६४ श्रीविजयस्त्रस्मास्रिजी ६५ भीविजयदेवेन्द्र रिजी ६६ श्रीविजयकस्याणस्रिजी ६७ शीविजयप्रमोदम्रिजी ६२७-६२८॥

नन्दनादेव सद्राजिः, सूरीणामित्धमायतौ ॥ जिनादेशप्रवृत्तानां, श्रीवीरजिनशामने ॥ ६२९॥

तद्भक्तानां सदा चैपा, कल्पयहीय देशिनाम्। भर्मप्राप्त्युपदेशेन, चिन्तितार्थप्रदायिनी ॥ ६३०॥

इसी प्रकार वर्षमान जिनेश्वर-श्रीमहार्तारन्दाम् जे जायनमें आगामिक कालमे भी जिनेन्द्र भगवानकी आलामे चलनेवाले आचारोंकी उचम श्रेणी प्रतिदिन हिंदिको प्राप्त हो और यह पट्टाउलि उन आचारोंके भक्त प्राणियोंके हमेशा पर्मप्राप्तिके उपदेश जारा करपदेलके नमान उनके अतिशय मनोगंशित मनोरयों को पूर्ण वरने वाली हो ॥ ६२९-६२०॥

#### '४१- प्रशस्तः --

पहें प्रमासहणितिश महावताणी, येन कियोज्जृतिरकारि वितीर्पुणा व । संहत्रभभ्रिसमयोऽत्युपकारतेती, राजेन्द्रस्रिकि में गुक्रीहजोऽभृत् ॥

॥ ६३१॥

म्वान्यदीयागमजाता, विजितातमा द्यानिधिः। दशदिक्मकृर्तिमत्कीर्तिः, पत्रयोऽभृतकीविदैरपि ॥ श्रीआहोरे बृहदीक्षा, दत्ता येन मकम्थले। योगोद्वाही च सृत्राणां, स से स्वान्तेऽनिशं वसेत्॥

प्रमोदस्रिजीके पाट पर उत्तम गुण निधान अतिश्य प्रतापशाली समारको निरनेकी उच्छासे जिन्होंने कियोद्धार किया और महोपकारके कारण जिन्होंने 'प्राकृतमागरी' अभिधानराजेन्द्रकोश ' आदि अनेक प्रन्थ बनाये वे श्रीमिंद्धः जयराजेन्द्रस्रीश्वरजी महागज मेरे गुरु हुए हैं, स्वशाहों और परशास्त्रों के अदितीय विद्वान, जिन्होंने अपने आत्माको अन्त तक वशमे रचना, बड़े ही द्याके भण्डार, जिनकी दशों ही दिशाओं में निर्मल कीर्ति फैली हुई है, एवं वे पण्डितोंसे भी प्रजनीय थे-जिन्होंने ही श्रीआहोर मारवाड़ में सं० १९५७ माय सुदि वसन्तपंचभीके रोज बहुतसे साधु साध्वियोंके युक्त मुझे बड़ी दीक्षा दी और स्त्रोंके योगोद्दाहन

कईएक ऐतिहासिक, प्रश्नोत्तरात्मक, विगासमीत्वाहक चर्चात्मक और संगीतरसका अपूर्णनन्द देनेवाले नी हैं। बुद्धिमानी के साथ गुरुशीने इस प्रकार अनेक प्रत्य वनाये हैं॥ ६२४-६२६॥

मार्गशिषिसितीं छॅम्यां, प्रियालाधी जनवर्ज । लघुदीक्षागुनमें अद्, भीनमाले महोत्सवैः वद्दशी दिनक्षपाऽऽश्रमणैव, परोपकारिणा मुदा। साधुकियाकृतीचके, लोकद्वयहितेच्छया ॥द्वरी

पहेऽस्य मौभाग्यगुणांगुमाली, शास्त्रेषु सर्वेष्विति बुद्धिशाली। सौधर्मगच्छे बृहद्दितिऽस्मिन्, भूपेन्द्रंस्रिर्भुवि राजतेऽसां।

जो संयत् १९५४ मगिमर सुदि अप्टमीक रोज मरुधरदेशीय शहर भीनमाल मारवाड़ में अप्टाहिक—महोत्सवके साथ अति प्राचीन रायणवृक्षके अधी भागमें ५००० हजार जनताके अन्दर मेरे लघुदीक्षोपसंपद् गुरु हुए और दिन रातमें बड़े ही परिश्रमके साथ उभय लोक सुधारनेकी चाहसे सहर्ष इन परोपकारी गुरुश्रीने मुझे कुल साधुके कियाकाण्डमें कुगल बनाया। इन श्रीविजयधनचन्द्रस्रिजीके पाट पर सौभागी गुणोंसे सूर्यके समान तेजस्वी सव शास्त्रोंमें अति प्रजाशाली सौधर्मवृहत्त्रपागच्छमें साहित्यविशादन—विद्याभूषण—श्रेताम्बर

जैनाचार्य-श्रीमद्विजयभूपेन्द्रसरीश्वरजी महराज अत्यन्त शोभा दे रहे हैं ॥ ६३७-६३९ ॥

आदेयस्किः समसौख्यदाता,
श्राता विषक्षेऽिष सदाऽऽत्मना यः।
कीर्निश्चतुर्दिश्च सुविस्तृता हि,
भूषेन्द्रसूरिं तमहं स्मरामि ॥ ६४० ॥
भो ! जीवनप्रभाग्रन्थ-सुपजीव्य विद्योपतः।
यथा दृष्टं श्रुतं चापि, गुरुवृत्तं गुणाद्भुतम्॥ ६४१ ॥
तथास्यां गुणमञ्जर्या, सुसत्यं योजितं मया।
अष्टाप्टेर्रित्नभ्वपें. फाल्गुने सितदिक्तियां।,६४२॥
श्रीगोडीपार्श्वनाथस्य, द्विषञ्चाञाज्जिनाकसाम्।
स्वामिनो दयया जीध-मेपा संपूर्णतामगात्॥६४३॥

सदैव जिनके अंगीकरणीय यचन है. नय लोगोंको सुख देनेवाले, जो अपनी आत्मासे छन्न पर भी परभुरव भाव रखने वाले, उस कारण उनकी चारों दिशाओं से अस्यस्त सुक्षीति फैल गई है. ऐसे भीमित्रजयभूपेन्द्रस्पिजी महाराजको से दार-रयार स्मरण करता हूं। याचकवर! हम 'राजेन्द्रस्पार्थको' से अधिकांस कर व्याख्यानवाचन्यति—हानेधीयतीन्द्रविज्यती विग्वित 'जीवनप्रभा-मन्थके तथा एवय हानेब पुरव्योंको हतु-सार मत्य सुणोसे युक्त जैना देखा. सुना 'हेन्स एवरन हार्हेर नगर (सारवार ) में नयत् १९८८ प्रमान हार्दि उस्मीके कईएक ऐतिहासिक, प्रश्नोत्तरात्मक, वैराग्यरसोत्पादक चर्चात्मक और संगीतरसका अपूर्वानन्द देनेवाले भी हैं। बुद्धिमानी के साथ गुरुश्रीने इस प्रकार अनेक प्रन्थ वनावें हैं।। ६३४-६३६।।

मार्गशीर्पसिताँ प्टॅम्यां, प्रियालाधो जनवजे । लघुदीक्षागुरुमेंऽभृद्, भीनमाले महोत्सवैः । विक्रं दिनक्षपाऽऽश्रमणैव, परोपकारिणा सुदा। माधुकियाकृतीचके, लोकद्वयहितेच्छ्या ॥दिः

पहेऽस्य मौभाग्यगुणांगुमाली, गाम्ब्रेषु सर्वेष्विति बुद्धिगाली। मौधर्मगच्छे बृहदन्वितेऽस्मिन्, भूपन्द्रंस्रिभुवि राजतेऽमौ

11850

जो संवत १९५४ मगिमर मुदि अष्टमीक रोज मरुधरदेशी शहर भीनमाल मारवाड़ में अष्टाहिक—महोत्मवके साथ औं प्राचीन रायणवृक्षके अधी भागमें ५००० हजार जनतां अन्दर मेरे लघुरीक्षीपमंपद गुरु हुए और दिन रातमें वहें हैं परिश्रमके नाथ उभय लोक सुधारनेकी चाहसे महर्ष इर परोपकारी गुरुशीने मुझे कुल मायुके क्रियाकाण्डमें कुंगलं वनाया। इन श्रीविजयधनचन्द्रस्तिजीके पाट पर मौमार्ग गुणोंमें सूर्यके समान तेजस्वी सब बाखोंमें अति प्रजाजालं मोधमेबुहत्तपागच्छमें साहित्यविज्ञारद—विद्याभृषण—श्रेतास्व

जैनाचार्य-श्रीमद्विजयभूपेन्द्रसूरीश्वरजी महराज अत्यन्त शोभा दे रहे हें ॥ ६३७–६३९ ॥

आदेयसूक्तिः समसौख्यदाता, भ्राता विपक्षेऽपि सदाऽऽत्मना यः। कीर्तिश्चतुर्दिश्च सुविस्तृता हि, भूपेन्द्रसूरिं तमहं स्मरामि ॥ ६४०॥ मो! जीवनप्रभाग्रन्थ-सुपजीव्य विशेषतः।

भो ! जीवनप्रभाग्रन्थ-मुपजीव्य विशेषतः । यथा दृष्टं श्रुतं चापि, गुरुवृत्तं गुणाद्भुतम्॥ ६४१ ॥ तथास्यां गुणमञ्जर्या, सुसत्यं योजितं मया । अष्टाप्टेर्रेत्नभ्वषें. फाल्गुने सितदिक्तिथौ । ६४२॥ श्रीगोडीपार्श्वनाथस्य, द्विपञ्चाशिक्तनौकसाम् । स्वामिनो दयया शीघनोषा संपूर्णतामगात् ॥६४३॥

सदैव जिनके अंगीकरणीय वचन हैं, नय होगोंको सुख देनेवाले, जो अपनी आत्मासे शत्रु पर भी वन्धुत्व भाव रखने वाले. उम कारण उनकी चारों दिशाओं में अन्यन्त सुकीति फैल गई है, ऐसे श्रीमद्विजयभृपेन्द्रस्रिजी महागजको में वार-म्वार स्मरण करता हूं। वाचकवर! इम 'राजेन्द्रगुणमद्धरी' में अधिकांश कर व्याख्यानवाचस्पति—मुनिश्रीयतीन्द्रविजयजी विरचित 'जीवनप्रभा-प्रनथके तथा अन्य अनेक पुस्तकोंके अनु-नार नत्य गुणोंसे युक्त जैना देखा. सुना 'वैना एतान्त आहोर नगर (भारवाङ्) में संवद् १९८८ फाल्गुन सुटि टशमीके



.



देशदेशान्तरेऽप्येवं, धर्मकृत्यवभावनाम् । नद्गुणाकर्षिनः संघ-श्रक्षे पूजोत्सवादिकम् ॥ ४॥

संवत् १९९३ माघशुक्ता ७ को श्रीमद्विजयभूपेन्द्र-स्रीधरजी महाराजने अरिहन्त, सिद्ध, सुसाधु और केवली भाषित जिनधर्म इन चार का शरण लेकर खुख समाधि पूर्वक श्रीआहोर नगर (मारवाड़)में स्वर्ग को प्रयाण किया। आपका स्वर्ग गमन सुनकर अन्य ग्रामोंसे भी वहुतसे संघ नमुदाय आये और मकल श्रीसंघने अत्याडम्बरसे सविधि भक्ति पूर्वक स्र्रीश्वरजीकी अग्निसंस्कारादि किया की। उमके वाद श्रीसंघकी ओरसे गुरुभक्तिके निमित्त दो अष्टाहिक महोत्मवके साथ दो स्वामिवात्मल्य भी हुए और अनुकंपया दीन हीन अपंगादि दुःखी नर समृहको अन बस्नादि तथा पशुओंको चारा पानी आदिसे वहुत ही महायता पहुँचाई गई। इसी प्रकार आपश्रीके शान्तस्वभाव, नरलता, विद्र-त्तादि अनेक सद्धुणाकिंत मरुधर, गुर्जर, मालवा, आदिक स्वपरदेशों में भी अष्टाहिक महोत्सव पूजा प्रभावनादि पुण्य कृत्य किये गये ॥ १-२-३-४ ॥

पप्टेडस्य निर्मलमतेः ससुन्वं हि यस्य.
चाडडहोरसंघसकलेन कृतोडभिषेकः।
पश्चाद्गभक्तिघरणाँ गुभराधमासे.
पट्टस्य युक्तिसुमहः सिनदिक्तियाँ च ॥



## जैनाचार्य-श्रीमद्र-विजयराजेन्द्रसूरीश्वराणां

### सार्थगुणाऽष्टकम् ।

शाई्लविक्रिडितछन्द्सि—

सद्वेलाजननं पुरेऽत्र भरते यस्यौसवंद्ये शुभे, यस्याऽम्बाऽजनिकेसरी ऋषभदासश्चेभ्यराड् यत्पिता

याल्येऽमोदयताऽखिलानपि गुणैयों रत्नराजः शुभै-स्नं भव्याः प्रणमन्तु सुरिग्रणिनं राजेन्द्रसूरीश्वरम्।१।

भन्यो ! जिनका इस संसारमें रमणीय भरतपुर नामक शहरके अन्दर शुभ समय उत्तम ओसवंशमे सं० १८८३ की सालमें जन्म हुआ, उनके पिता श्रेष्टिवर्य-ऋपभदासजी और माता सुशीला केसरी वाई थी। गर्भावासमे मातुश्रीको रत्तका शुभ स्वम आने के कारण महोत्सव पूर्वक सहर्प आपश्रीका शुभ नाम 'रत्नराज 'रक्खा गया। ये रत्नराजजी वहे ही भाग्यशाली होनेकी वजहसे वाल्यावस्थामें ही अपने मनोहर गुणोंसे सबको अतीव खुश करते थे। इसलिये मज्जनो ! आप लोग आचार्यके छत्ती सगुण युक्त—जन्येताम्बर्गवार्यश्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीधरजी महाराजको सदैव नमस्कार करो॥ शा

यो वैराग्यसुरजिनोऽल्पवयसि श्रुत्वोपदेशं गुरो-र्न्नसास्यास्यररत्भ्मिसमिने संसारपीडापहाम्।

## जैनाचार्य-श्रीमद्-विजयराजेन्द्रसूरीश्वराणां

### सार्थगुणाऽष्टकम् ।

शाईलविकिडितछन्द्रि —

सहेलाजननं पुरेऽत्र भरते यस्यौसवंशे शुभे, यस्याऽम्बाऽजनिकेसरी ऋषभदासश्चेभ्यराड् यत्पिता

याल्येऽमोदयनाऽखिलानिष गुणैयों रत्नराजः शुभै-स्तं भव्याः प्रणमन्तु सूरिगुणिनं राजेन्द्रसूरीश्वरम्।१।

भन्यो! जिनका इस संसारमें रमणीय भरतपुर नामक शहरके अन्दर शुभ समय उत्तम ओसवंशमें सं० १८८३ की सालमें जन्म हुआ. उनके पिता श्रेष्टिवर्य-ऋषभदासजी और माता सुशीला केसरी बाई थी। गर्भावासमें मातुश्रीको रतका शुभ स्वम आने के कारण महोत्सव पूर्वक सहर्प आपश्रीका शुभ नाम 'रत्नराज 'रक्खा गया। ये रत्नराजजी बढ़े ही भाग्यशाली होनेकी वजहसे वाल्यावस्थामें ही अपने मनोहर गुणोंसे सबको अतीव खुश करते थे। इनलिये सञ्जनो! आप लोग आचार्यके छत्ती सगुण युक्त-जैनधेताम्बराचार्यश्रीमद्विवयराजेन्द्रस्रिधरजी महाराजको सदैव नमस्कार करो।।१॥

यो वैराग्यसुरिताेऽल्पवयसि श्रुत्वोपदेशं गुरो-र्वसास्यास्यररतः शृमिसमिने संसारपीटापराम्।



f\*1

आहोरे गुरुपार्श्वमैत्य गदिनं वृत्तं च संघं गुरुं, तद्वकत्वमवेश्य तौ पदमदात् श्रैपूज्यमस्मै मुदा। पूज्योपाधिमलञ्जकार वहुधा सन्नीतिरीत्या सुधी-देशे मालवके मरौ च विरहन् सोऽगात्कमाज्ञावराम्॥

वाद अपनी अन्तिमावस्थामें कुल गच्छका भार श्रीरत्न-विजयजी को समर्पण करके श्रीदेवेन्द्रसूरिजी तो शहर राधनपुरमें देवलोक प्राप्त हो गये। पीछे गुरुश्री देवेन्द्रस्ररिजीके पहधर श्रीधरणेन्द्रसृरिजीको विद्याभ्याम कराते हुए एकटा सं० १९२३ घाणेरावके चौमासेमें श्रीपृज्य और गुरुश्रीके परस्पर इत्रके विषयमें बहुत ही विवाद हो गया॥३॥ अतएव गुरुश्री श्रीप्रमोदरुचिजी श्रीधनविजयजी आदि श्रेष्ट यतियों के साथ घाणेरावसे विहार करके आहोरमें विराजित स्वगुरु श्रीप्रमोदस्रारिजीके पास पहुंच कर गुरु व संघको सब प्तोंक्त घटना कही. उन्हें सुनकर गुरु और श्रीसंघने श्रीपृ-ज्य धरणेन्द्रसूरिजीकी निरंकुश्रता जानकर सं० १९२४ वैशाख सुद्धि ५ वृथवारकं रोज मोत्मव महर्प शीरत्नविज्ञय-जीको श्रीपूज्य पदवी देकर 'श्रीविजयगजेन्द्रस्रि' नामने खरोभित किया। गुरुदेव भी उत्तम नीति रीतिके नाध श्रीपूज्य पदवीको अत्यन्त सुशोभित करने हुए असुन्नमने मारवाड् मेवाड् और मालवा देशोंने विचरते हुए हमने जावरा नगर पधारे ॥ ४ ॥

करंण ७० सित्तरि रूप साधुके कर्मकाण्डके पालन करनेमें अतीव प्रश्नंसनीय सुन्दर उद्योग शुरू हुआ (५) और उत्तम शिष्योंके साथ भूमण्डल पर विचरना हुआ, उसमें आपश्रीके सदुपदे-शसे जिनेश्वरोंके अनेक जीर्ण जिनालयोंके उद्धार हुए, स्थान रथान पर नये २ उत्तम शिखरवन्ध जिनमन्दिर एवं धर्मशाला पाठशालाएँ आदि हुई, और अनेक श्रावक श्राविकाओंको सम्यक्त रूप रत्नप्रदान पूर्वक साधुओंके पंच महात्रत, श्राव-कोंके द्वादश त्रत, एवं रात्रिमें भोजन वर्जन आदि यम नियम दिये. अतएव आपश्रीके हजारों श्रीसंघ अनुयायी वने (६)

दुष्कर्मेन्धनवितुल्यमकरोचोऽनेकधा सत्तपः, सद्ग्रन्थांश्च विनिर्ममे बुधमतान् राजेन्द्रकोपादिकान्

१—-वेतालीस प्रकार की पिडविद्युद्धि ( ४२ दोप रहित आहारादि की गवेपणा करना) ४२. पाँच समिति ४७, द्वादश भावना ५९, वारह साधुप्रतिमा ६०, पाँच इन्द्रियों का निप्रह ६५, प्रतिलेखन ( पिड्लेहण ) ६६, तीन गुप्ति ६९, और अभिप्रह (प्रतिज्ञा) ये ७० सित्तर। अथवा पक्षान्तरसे—दोप रहित आहार १. उपाध्य २. वस ३. पात्र ४, इन की गवेपणा वो पिडविद्युद्धि ४. पाँच समिति ९. वारह भावना २१, वारह प्रतिमा ३३, पाँच इन्द्रियनिरोध ३८. पधीस प्रतिलेखना ६३, तीन गुप्ति ६६. चार अभिप्रह (द्रव्य १. क्षेत्र २. काल ३, और भाव ४) इस प्रकार भी करण सित्तरि के भेद होते हैं॥

ज्ञानध्यानवछेन भव्यमुग्वदं भाव्यादिकं स्दितं, यद्गक्तोऽजनि झाबुआक्षितिपतिगाँछ्यां सिरोहीर्णः ७

और गुरुश्रीने अष्ट कम रूप इन्धनको जलानेक लिये अग्निक समान नाना प्रकारक उत्तम २ तप किये। जैसे मारवाइ—देशान्तर्गत मोदरा गाँव के बनमें सुमाधुगुण युक्त श्रीधनविजयजी महागजके महित नानाविध उपसर्गों को महन करते हुए गुरुश्रीने अनेक प्रकार के तप किये। इमी प्रकार शहर जालोर के पर्वनादिकों में भी जानना चाहिये। विद्वानों को अति माननीय 'श्रीअभिधानराजेन्द्रकोप' शब्दाम्बुधिकोश, प्राकृतव्याकरण आदि बहुत ही उपयोगिक

१— प्राणानिपान १, मृपाबाद २, अदत्तादान ३, मेंधुन ४, परियह ४, और राजिमोजन ६, इन छ ओका सर्वधा त्रियोगते त्यागरूप छ ज्ञत कहलाते हें । पृथिवीकाय१, अप्काय २, तेज स्काय ३, वायुकाय ४, वनस्पतिकाय ५, और ज्ञमकाय ६, इन पद्कायके जीवोंकी रक्षा करना । स्पर्शेन्द्रिय १, रमनेन्द्रिय २, घ्राणेन्द्रिय ३, चक्षुरिन्द्रिय ४, और अरेजिन्द्रिय ५, इन पॉव इन्द्रियों और लोभका नियह करना १८, क्षमा १९, भावकी विशुद्धि २०, पडिलेहण करनेमे विशुद्धि २१, मुसयमयोग-युक २२, अकुशल मन २३, वचन २५, कायाका सरोध २५, श्रीतादि पीडा का महन २६, और मरणान्त उपसर्ग सहन २७, इन सत्तावीस गुगोंसे जो साधु विभूपित है। वे ही भव्य जीवों के नमस्कार करने योग्य है. अन्य नहीं।

उत्तम २ प्रन्थ चनाये, ज्ञान और ध्यानके वलसे भव्य लोगोंके मुखराई होनहार व अनहोनहार के अनेक वृत्तान्त प्रकाशन किने थे, जैसे–एक समय गुरुमहाराज विचरते हुए संवत् १९५२ की साल उपाकाल में शुभ ध्यान के योगसे प्रयम से ही अपने शिष्यों को कह दिया था कि-" शिष्यो ! शहर क्तक्मीमें चड़ा भारी अग्निका उपद्रव होगा ' उसी प्रकार १९ दिनके वाद वह सारी क्रकसी जल गई। यह वृत्तान्त वहाँके समीपवर्ती ग्रामों के बहुतसे लोग जानते हैं, शिष्य-वर्ग इस भृतपूर्व दृष्टान्तको प्रत्यक्ष देखकर वहे ही अचंभित हुए ॥ १ ॥ इसी प्रकार संवत् १९४१ की साल गहर अमदाबाट में भी रत्नपोलके अन्दर महान् अग्निका उप-द्रव हुआ उन समय जलनेके भयसे समीपवर्ती जिनास्य में विराजित श्रीमहाबीर प्रभुके विम्वको भेष्टिवर्षने एकटम उठाकर अन्य रथानमें स्थापन कर दिया उसी यक्त रम कुल बनायको विसी एक श्रावकन आकर गुरमहासहीय निवेडन किया। वस उसको सुनो ही सम्थीने हानदर्भे उत्त " भी भद्र ! प्रभुकी उठाकर अन्यत स्थापन विचा यह दाउ ठीक नहीं किया, जब भाषकते पूजा होक पयों नहीं 🕻 🖙 गुरुमताराजने पारमाया कि उन नवयमे जिनस्विते एउस-बर अरपन रवापनेने मंदिर दनवाने दाने सेटरे पानान अथवा धनतानि होसी। "दन, एक मान्ते राव अनारक रोग पीराने पीरिन रोक्स बरा ति पतित नेपान कर

## 

१ %

त्रहरू सम्मार जा प्रस्म सुरुष प्रत्यक्ष ज्ञानवल स् सम्मार प्रदेश स्था १ कि स्था नमाप्त्रम सी प्रमात् अस्ताक्ष्य विद्या स्थापात्र स्थाप प्राप्त स्थाप स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र

र्ष । १ वर्षा क्षेत्र के प्रतिस्था स्थापन स्थाप

- ;

५-७ में से किसीका कुछ भी नहीं विगड़ा, यह गुरु महा-राजका अनहोनार पर वाक्यसिद्धि देखकर महोत्सवमें आये हुए हजारों लोग घन्यवादके जयारवोंसे गुरुश्रीको वधाते हुए ॥ ४ ॥ भो वाचकवृन्द ! इस प्रकार गुरुश्रीके अनेक उत्तम २ ह्यान्त हैं लेकिन ग्रन्थवृद्धिके भयसे यहाँ नहीं लिखे हैं। और जिनके धर्मचर्चासे झाबुआ नरेश श्रीमान् उद्यसिंहजी और सिरोहीनृव श्रीमान् केसरसिंहजी अति भक्त हुए थे॥ ७॥

चीरोलापुरवासिनासुपकृतिं चारं प्रचके गुरू-चोंध्यैवं त्विष गुर्जरादिविषये प्राज्यं व्रतोद्यापनम् ॥ धर्मध्यानरतो जिनादिसुजपन् जीवेषु निर्वेरकं. स्वगेंडगाहुणपड्नवेन्दुकलिते यो राजदुर्गे सुम्बम्॥८॥

दाई सौ वर्ष पहिले जाति वाहर किये हुए मालवादेजान्तर्गत-ग्राम चीरोला निवासी श्रीसंघको आपशीने दण्ड
लिये यिना ही न्यातिमें सामिल करवा कर उनका दड़ा ही
सुन्दर महीपकार किया। इन चीरोला संघको न्याति बाहर
करनेका कारण इम प्रकार है—चीरोला गांवके निवासी किसी
एक धनाट्य सेठकी लड़की बड़ी होगई धी लेकिन उनके
योग्य वर नहीं मिलनेसे माता पिता वड़े ही चिन्तालुर थे,
एक समय भावी योगसे सेठको पूछे विना सेठानीने घर
घठे ही शहर सीतामऊ निवासी किसी सेठके लड़के मगरन
करदिया, एवं सेठने भी शहर रनलाममे आकर सेठके पुजने

भावकोंको सम्यक्त युक्त द्वादश व्रतधारी वनाकर उन पर अनेक प्रकारके असीम महोपकार करके अपना नरभव सफल किया और गुरुश्रीके सदुपदेशसे नाना प्रकारके व्रतोंके उद्यापन आदि धर्मके कार्य तो स्थान स्थान पर बहुत ही हुए हैं सो उनका कुल बृत्तान्त जिज्ञासुओंको गुरुश्रीके गविस्तर चरित्रसे जानना चाहिये।

अय अन्तिमावस्थामें सब प्राणियों पर वैरमाव रहित धर्मध्यानमें लवलीन जिनेश्वर देवका और स्वगुरुदेवका अच्छीतरह जाप जपते हुए सुखसमाधि पूर्वक ८४ लक्ष जीवयोनिको क्षमाकर चारों आहारोंका त्याग कर और चार चरणा अंगीकार करके संवत् १९६३ की साल मालवा देशान्तर्गत श्रीराजगढ़ नगरमें पौप सुदि मप्तमीके रोज जैनश्वेता-म्बरार्य-श्रीश्रीश्री१००८श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीधजी महाराज सभी वातोंकी ममता रहित विनाशशील इस शरीरको छोड़कर देवलोक पधारे ॥ ८॥

किंसिन्थोःसिल्स्य कोऽपि तुल्नां कुर्यात् प्रवक्तुं एतं, नैवं तहुस्राजकस्य सकलोदन्तं गुणोधस्त्वयम् । आरोरे गुस्भिवततोऽष्टकिमदं सर्वेष्टदं निर्मिनं, खाद्गोद्गेन्दुमिते 'गुलावविजयो' वक्तीति संघं मुदा॥९॥

इन संसारमें कोई भी मनुष्य समुद्र के पानीका माप करनेके लिये क्या समर्थ हो सकता है ! नहीं र कभी नहीं.

-

दोय खमासमण देई इन्छकार पूछणा, साध्वीने ऊभा मत्थएण वंदामि कहणा.

- (७) रत्नाधिक विना सामेला प्रमुख करणा नहीं, आचार्य से उतार उपाध्यायका करणा, जय गुरुकी ही बोलणा, सवों की वोलणा नहीं.
  - (८) रस्तामें श्रावकोने माधु माध नहीं चलणा, मार्ग दिखाय देणो. आगे पींछे रहे हुए, मामान्य माधु माथ तो जाणा ही नही
    - (९) जो माधु मर्यादा चुके उमका आहर मन्मान बदणादि श्रावकोंने करणा नहीं करेगा तो आजा बाहिर हैं, संघको ठवको पावेगा. मसार वधावेगा

## साधु साधी की मर्यादा इस मुजव मी लिखने हैं।

- (१) साधु-मास्त्रियोन नाय मागमे विचग्णा नहीं कपण होय तो आचार्यन प्लन वृहन्यवहार मयाडा प्रमापे गाममे माधुने जाला नहीं चरी
  - विचरे । सिवाय रणीं नहीं, डोय माहिला (२) माधी ٦٦. ग्या TE F

दोय समासमण देई इच्छकार पूछणा, साध्वीने समा मत्यएण वंदामि कहणा.

- (७) रत्नाधिक विना सामेला प्रमुख करणा नहीं, आचार्य से उतार उपाध्यायका करणा, जय गुरुकी ही चोलणा, सबों की बोलणा नहीं.
- (८) रस्तामें श्रावकोंने साधु साथ नहीं चलणा, मार्ग दिखाय देणो. आगे पीछे रहे हुए, सामान्य नाधु माथ तो जाणा ही नहीं
- (९) जो साधु मर्यादा चूके उसका आदर मन्मान पंदणादि श्रावकोंने करणा नहीं. करेगा तो आज्ञा पाहि है. संघको ठवको पावेगा, संमार वधावेगा.

## साधु साध्वी की मर्यादा इस मुजव सो छिखते हैं।

- (१) साधु-साध्वयोते नाचे मार्गमे विचयता र्षाः स्थान होय तो आचार्यने प्रत्ने द्रावण्यवसार सर्वात प्रत्ने विचरे ।
- (२) मार्थी होय जिल साममें माध्ये ठाला नहीं, इसं भया तो तीन जिस नियाय रेको गती, नेथ माहित्स एक दूसरे माम प्रया ठाला.

- (९) वांदवा आवे जब सब जणी साधे आवे, तीन जणी सुं वारंवार साधन्यो साधु कने आवे नहीं.
- (१०) साधु दोय जणा विना विचरे नहीं, साधव्यां तीन जनी विना विचरे नहीं, आचार्य हुकुमसे न्यूना-धिक विचरे।
- (११) चौमासो आचार्यरा हुकुम विना रहे नहीं, जो दूर होय तो श्रावक कहे जद कहणा हुकुम होगा वहां विचरांगा।
- (१२) श्राविकाने साधु भणावे नहीं, जो कोई श्राविका जाणपणो पूछती होय तो श्रावक श्राविका सहित पद देणो पण एकलीने उपासरामें ऊभी राखणी नहीं, आलोचण लेवे तो वहु लोक की दृष्टीमें वैठके देणी।
- (१३) साधु-साधवी अपणी नेश्रायें चेला चेली करणा नहीं, आचार्य प्रवितेनीरी नेशायें करणा.
- (१४) वड़ी दीक्षा जोगविधि आचार्य विना न करणी, आज्ञा देतो करणी।
- (१५) जो कोई नाधु साधवी उलंड होय आचार्यादिकने असमंजन बोले तो तिणने आचार्य पदतिनीरा हका विना गन्छ बोहिर कारणी नहीं.



- (२१) जिस साधु साधवीकुं गुरुपें गच्छ बाहिर किया वो साधु साधवी कोइ तरेसे अवर्णवाद वोले तो उसका कहा सत्य न मानणा.
- (२२) जो आचार्यादिक तथा प्रवर्तिनी मूलगुणमें खोट लगावे तथा अपणी मर्यादा प्रमाणे न चाले, समा-चारी न पाले, उन आचार्यादिकको श्रद्धावान साधु साधवी श्रावक श्राविका मिल समझावणा न माने तो द्र कर द्सरे जोग्य आचार्यादिक थापन करना, जो मुलायजा पक्षपात रक्खेगा वो श्रद्धावंत अनंत संसारी होगा, गच्छ विगड़नेका पाप उस माथे है।
- (२३) अभीके कालमें जलसंनिधि सोचके वास्ते रहता है वो जल दोय घड़ी पेली वापरणा, पीछे परठ देणा, पण घणा दिन चढे रखणा नहीं, उस जलसे वस्तादिक घोवणा नहीं, वो जल सौच विना द्सरे काममें न लगाणा, लगावे तो उपवान १ दंडका पावेगा.
- (२४) साधु साधव्योंने आपणे अर्ध पुस्तकादि श्रावक कनेसुं वेचाता लेबावणा नहीं, लिखावणा नहीं, आपणा कर भंडारमें तथा गृहस्थरे घरे मेलणा नहीं, एसेही पात्रादिक न चाहे तो परठ टेणा. पण गृहस्थ घरे भंडारे न मेलणा. मेलताने श्रावक

- (२१) जिम साधु साधवीकुं गुरुयें गच्छ बाहिर किया नो साधु साधवी कोइ तरेसे अवर्णवाद बोले तो उनका कहा। सत्य न मानणा.
- (२२) जो आचार्यादिक तथा प्रवर्तिनी मूलगुणमें खोट लगावे तथा अपणी मर्यादा प्रमाणे न चाले. समा-चारी न पाले, उन आचार्यादिकको श्रद्धावान साधु साधवी श्रावक श्राविका मिल समझावणा न माने जो दूर कर दूसरे जोग्य आचार्यादिक धापन करना, जो मुलायजा पक्षपात रक्खेगा वो श्रद्धावंत अनंत संसारी होगा, गच्छ विगड़नेका पाप उन माथे हैं।
- (२३) अभीके कालमें जलसंनिधि मोचके वाम्ते रहता है वो जल दोय घड़ी पेली वापरणाः पीते परट देणा, पण घणा दिन चढे रखणा नहीं. उम उत्तेय वस्त्रादिक घोवणा नहीं. वो जल मौद हिना द्मरे काममें न लगाणाः लगावे तो उपराद १ दंडका पावेगाः
- (२४) नाधु माधन्योने आपमे अर्थ पुरास है सार कर्नेतुं देवाता लेबारणा नहीं, विकास गर्धि, आपणा कर भेटारमें तथा राम्बरे घरे होता नहीं, क्षेत्री पामदिश र घरे हैं कर जा हत सुरुष घरे भटारे हे होता, हेना है जाइ



<sup>र कान्</sup> कार्यातं कृते कह साहै। किस बाद नाक्षी की रांने अन्तार रोते हे **नक कहा** मन्त्र न मानवा. े बाबाबंदिक नेवा प्रवर्तिनी मुल्लुक्में बोट नाव नवा जवनी मर्याटा प्रमाब न चाने, यमा रां। स पान, उन जानागीतक्को श्रदानान मानु ांचर्वा श्रावक श्राविका मिल समझावणा न मान ्र कर रूपंत्र जीग्य आचार्याटेक यापन करना, , प्रत्यक्ष प्रथमित सम्बेगा हो। श्रद्धांत अनेत ं का कारात कर है। े . इ ते हत्से से मेच सम होत् हता हती साहात, बीउ पाउ ं हे यह समा महा उम जासे ्राप्तकार श्राप्तकार सम्बद्धाः हें जिल्लामा नहीं। करीया नहीं । सन्भा 

| क्षेष्ठ         | ষ             | १५९ | ц        |
|-----------------|---------------|-----|----------|
| स्धूलिभद्रकः    | स्थूलभद्रकः   | १६० | १        |
| मणिरत्ना        | मणिरत्ना      | १६२ | 8        |
| देवेन्द्रसूरिजी | देवेन्द्ररिजी | १६३ | <b>પ</b> |
| आदिसे अन्त      | अन्त          | १६४ | १६       |

त्रिस्तुतिप्रभाकर और प्रश्लोत्तरमालिका पृष्ठ १३१ पंक्ति १ मे एवं पृष्ठ १६५ पंक्ति २० मे भी हैं, इन प्रन्थों के कर्ता दोनों गुरुवर्य हैं वास्ते उभय स्थान पर लिखे हैं।

| म         | म         | १६८ | १  |
|-----------|-----------|-----|----|
| कीर्ति    | कीर्ति    | ,,  | ११ |
| विक्रीडित | विक्रिडित | १७३ | ą  |
| चार्यश्री | चायभी     | ••  | १६ |
| पदवी      | पदवो      | १७५ | १९ |

